

# THE PARTY OF ALLAAHU. S.W.T. \_THE ALMIGHTY

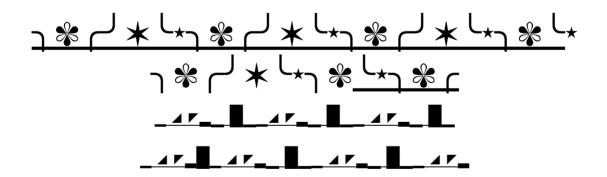

....BASED ON THE DIVINE COMMANDS

OF ALLAAHU.SWT.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 1 
W Edit with WPS Office

Read Allah As Allaahu-swt,.....

Majoosy Rafedy Blashphemous,
Sacrilageous Terms like
KHUDAA,PARWARDIGAR,must be
deleted from Muslim Software,

(7:180)



وَلِلهِ ٱلنَّسْمَآءُ ٱلحُسْنَى ۗ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا ۗ ٱلذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَّئِهِۦ سَيُجْرُوْنَ مَا

# كاثوا يَعْمَلُونَ

اور اچھے اچھے نام الله ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے الله ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... 7 7

کے کئے کی ضرور سزا ملے گی

ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، الدالة على كمال عظمته، وكل أسمائه حسن، فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدون، واتركوا الذين يُغيِّرون في أسمائه بالزيادة أو النقصان أو التحريف، كأن يُسمّى بها من لا يستحقها، كتسمية المشركين بها آلهتهم، أو أن يجعل لها معنى لم يُرده الله ولا رسوله، فسوف يجزون جزاء أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا من الكفر بالله، والإلحاد في أسمائه وتكذيب رسوله

আর আল্লাহ্ রুরই হচ্ছে সবচাইতে ভালো নামাবলী, কাজেই তাঁকে ডাকো সেই সবের দ্বারা, আর তাদের ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামাবলী নিয়ে বিকৃতি করে। অচিরেই তাদের প্রতিফল দেয়া হবে তারা যা করে যাচ্ছে তার জন্য।

And (all) the Most Beautiful Names belong to Allah , so call on Him by them, and leave the company of those who belie or deny (or utter impious speech against) His Names. They will be requited for what they used to do.

अच्छे नाम अल्लाह ही के है। तो तुम उन्हीं के द्वारा उसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ो जो उसके नामों के सम्बन्ध में कुटिलता ग्रहण करते है। जो कुछ वे करते हैं, उसका बदला वे पाकर रहेंगे

Taa-Haa (20:14)



اتني أنا الله لآ إله إلا أنا فأعبُدني وأقم الصلوة لذكري

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

بیشک میں ہی الله ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر ، اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ

،إنني أنا الله لا معبود بحق إلا أنا، لا شريك لي فاعبدني وحدي، وأقم الصلاة لتذكرني فيها

নিঃসন্দেহ আমি, আমিই আল্লাহ ্ৠ, আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, সেজন্য আমার উপাসনা করো, আর আমাকে মনে রাখার জন্যে নামায কায়েম করো।

"Verily! I am Allah !!! La ilaha illa Ana (none has the right to be worshipped but I), so worship Me, Salat) for My -as-Salat (Iqamat-and perform As Remembrance.

निस्संदेह मैं ही अल्लाह हैं। मेरे सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं। अतः तू मेरी बन्दगी कर और मेरी याद के लिए नमाज़ क़ायम कर

Taa-Haa (20:12)

بس<u>االله</u>م الرجمن

إِتِى أَنَا ْ رَبُكَ فَأَخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ المُقَدّسِ طُوًى

یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طوی' میں ہے

،فلما أتى موسى تلك النار ناداه الله؛ يا موسى

اني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك الآن بوادي "طوى الذي باركته، وذلك استعدادًا لمناجاة ربه

নিঃসন্দেহ আমি, আমিই তোমার প্রভু, আঞ্জি অতএব তোমার জুতো খুলে ফেল, তুমি অবশ্য পবিত্র উপত্যকা তুওয়াতে রয়েছ।

मैं ही तेरा रब है। क्ष्म हूँ। अपने जूते उतार दे। तू पवित्र घाटी 'तुवा' में है



Also Read(1) NAMAZ as ASSALAH

(2) ROZA as ASSAUM

(3) DAROOD as SALAAMU ALANNABIYYI

(4) To be Weeded Out are many
Majoosy Terms with Shirkia Tones
inherited during 800Long Years of
exposure to the

<u>Farsi-Persian-Magian- Aryaayi</u> <u>khadi Boli-</u>

<u>-Read Our #Presentation on</u> <u>URDU--# ضرورة #--</u>اردو اصلا کی أشد ضرورة

جنة .<del>جنت</del> (5)

زكاة<u>. زكات(6)</u>

صلاة <u>صلات</u> (7)

الخ <u>wi.....एंड many more,</u>

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# 

# •••NAVIGATORS INDEX / CONTENTS.....FOLIO....9

- ●●● Anyone who has done an atom's weight of good, will see it!....
- ●●●THIS QURAN IS A REMINDER, AND VERILY, FOR THE

  MUTTAOUN ....
- ●●●TYRANT ISLAMOPHOBIC OPPRESSORS OF MUSLIMS

  ANYWHERE ON THE FACE OF THIS WIDE ERETZ.......
- ●●●VERILY, MY SALAT (PRAYER), MY SACRIFICE, MY LIVING,

  AND ●MY DYING ARE FOR ALLAH , THE LORD OF THE

  'ALAMIN....
  - ●●●TO WHOMEVER HIKMAH IS GRANTED, HE IS INDEED GRANTED \_KHAIRAN KATHEERAA\_ABUNDANT GOOD...
    - ●●●Dua of Ibraheem.a.s.....

●●●HAQQ....

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 9 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

- ●●●ALLAAHU. SEDESTROYS FALSEHOOD...
- ●●●BE NOT PLEADERS FOR THE TREACHEROUS....
- ●●ALLAAHU. WILL ESTABLISH THE TRUTH, EVEN IF THE CRIMINALS, DISBELIEVERS, INFIDELS, SINNERS, الخ
  - •••SIDQ....
  - ●●●THOSE ARE AL-MUTTAQOONA...
    - ●●●AHSANU\_MUHSIN......
  - ●●●WHO IS BETTER IN JUDGEMENT THAN ALLAAHU. ∰.....
  - ●●●SURELY SHAITAN (SATAN) AS A PLAIN ENEMY, SOWS

    DISAGREEMENTS AMONG MEN.....
- ●●●ONE, WHO INVITES PEOPLE TO ALLAAHU \*\* 'S ISLAMIC

  MONOTHEISM, AND DOES RIGHTEOUS DEEDS, AND SAYS: "I AM

  ONE OF THE MUSLIMS."...
  - ●●●REPEL EVIL WITH GOOD...
- ●●●THOSE WHO PRIDE THEMSELVES AS "ZAKI"S...THE PUREST

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 10 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

OF THE PURE....

..... مؤمنون Muminoon 🕶 •

●●●-রহমান-এর বান্দা---IBAADUR-RAHMAANI

عباد الرحمان ▼(ALLAAH)

**⊿**रहमान के (प्रिय) बन्दें **▼**.....



(SELF EXHORTATION TO MYSELF)

-IN ORDER TO BE A MUSLIM OH! ME!

ENTER PERFECTLY IN ISLAM BY OBEYING
ALL THE RULES AND REGULATIONS OF THE
ISLAMIC RELIGION AND FOLLOW NOT THE
FOOTSTEPS OF SHAITAN (SATAN).



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 11 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty. All-Wise.

# <u>AL-BAQARA (2:208)</u>

#### بس<u>االله</u>م الرحمن مالجية

يَّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّيْطِنِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ

اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ اور شیطان !ایمان والو کے قدموں کی تابعداری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

يا أيها الذين آمنوا بالله ربًا وبمحمد نبيًا ورسولا وبالإسلام، دينًا ، عاملين بجميع أحكامه، ادخلوا في جميع شرائع الإسلام، دينًا ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم ،ولا تتركوا منها شيئًا . إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه إليه من المعاصى

ওহে যারা ঈমান এনেছ! সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে দাখিল হও, আর শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহ সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

O YOU WHO BELIEVE! ENTER PERFECTLY IN ISLAM (BY OBEYING ALL THE RULES AND REGULATIONS OF THE ISLAMIC RELIGION) AND FOLLOW NOT THE FOOTSTEPS

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 12 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

OF SHAITAN (SATAN). VERILY! HE IS TO YOU A PLAIN ENEMY.

ऐ ईमान लानेवालो! तुम सब इस्लाम में दाख़िल हो जाओ और शैतान के पदचिन्ह पर न चलो। वह तो तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है /2/208

AL-HAJJ (22:24)

ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی

من كلمة التوحيد :لقد هداهم الله في الدنيا إلى طيب القول وفي الآخرة إلى حمده على حسن ،وحَمْد الله والثناء عليه كما هداهم من قبل إلى طريق الإسلام المحمود ،العاقبة

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 13 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

الموصل إلى الجنة

আর তাদের পরিচালিত করা হয়েছে পবিত্র বাক্যালাপের প্রতি, আর তাদের চালিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রশংসিত পথে।

AND THEY ARE GUIDED (IN THIS WORLD) UNTO GOODLY SPEECH

(I.E. LA ILAHA ILL-ALLAH, ALHAMDU LILLAH, RECITATION OF

THE QURAN, ETC.) AND THEY ARE GUIDED TO THE PATH OF HIM

(I.E. ALLAH S''S RELIGION OF ISLAMIC MONOTHEISM), WHO IS

WORTHY OF ALL PRAISES.

निर्देशित किया गया उन्हें अच्छे पाक बोल की ओर और उनको प्रशंसित अल्लाह का मार्ग दिखाया गया

/22/24



AAL-I-IMRAAN (3:26)

بس<u>االلهم</u> بالرجيمان بالرجيم

قُلِ ٱللهُمّ مَٰلِكَ ٱلمُلكِ تُؤْتِى ٱلمُلكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلمُلكَ مِمّن تَشَآءُ وَتُعِرُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلخَيْرُ إِتْكَ عَلَى ٰ كُلِّ شَىْءٍ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 14 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# قديرٌ

تو جسے چاہے بادشاہی! اے تمام جہان کے مالک!آپ کہہ دیجئے اے الله دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے ہے شک تو ، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں،اورجسے چاہے ذلت دے ہر چیز پر قادر ہے

أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء- أنت الذي ، يا مَن لك الملك كله: قل- وتسلب الملك ،تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض مَن تشاء مِن خلقك وتجعل الذلة على من ، وتهب العزة في الدنيا والآخرة مَن تشاء،ممن تشاء وفي الآية إثبات . على كل شيء قديروحدك- إنك، بيدك الخير،تشاء- .لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه

বলো -- ''হে আল্লাহ্! সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা কর 
তাকে সাম্রাজ্য প্রদান করো, আবার যার কাছ থেকে ইচ্ছা কর রাজত্ব 
ছিনিয়ে নাও, আর যাকে খুশী সম্মানিত করো, আবার যাকে খুশী 
অপমানিত করো, -- তোমার হাতেই রয়েছে কল্যাণ। নিঃসন্দেহ তুমি 
সব-কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান।

SAY (O MUHAMMAD SAW): "O ALLAH !! POSSESSOR OF THE

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 15 
W Edit with WPS Office

YOU TAKE THE KINGDOM FROM WHOM YOU WILL, AND YOU ENDUE WITH HONOUR WHOM YOU WILL, AND YOU HUMILIATE WHOM YOU WILL. IN YOUR HAND IS THE GOOD. VERILY, YOU ARE ABLE TO DO ALL THINGS.

कहो, "ऐ अल्लाह, राज्य के स्वामी! तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे राज्य छीन ले, और जिसे चाहे इज़्ज़त (प्रभुत्व) प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। निस्संदेह तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है

/3/26



AAL-I-IMRAAN (3:104)

بس<u>راللهم</u> اللجيمان

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَذَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو بھلائی کی طرف ب

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 16 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اور ،لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے یہی لوگ فلاح ونجات پانے والے ہیں

، جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروفأيها المؤمنون- ولتكن منكم-وهو ما عُرف ،وهو ما عُرف حسنه شرعًا وعقلا وتنهى عن المنكر قبحه شرعًا وعقلا وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি লোকদল হওয়া চাই যারা আহ্বান করবে কল্যাণের প্রতি, আর নির্দেশ দেবে ন্যায়পথের, আর নিষেধ করবে অন্যায় থেকে। আর এরা নিজেরাই হচ্ছে সফলকাম।

LET THERE ARISE OUT OF YOU A GROUP OF PEOPLE INVITING TO

ALL THAT IS GOOD (ISLAM), ENJOINING AL-MA'RUF (I.E.

ISLAMIC MONOTHEISM AND ALL THAT ISLAM ORDERS ONE TO

DO) AND FORBIDDING AL-MUNKAR (POLYTHEISM AND

DISBELIEF AND ALL THAT ISLAM HAS FORBIDDEN). AND IT IS

THEY WHO ARE THE SUCCESSFUL.

और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 17 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

की ओर बुलाए और भलाई का आदेश दे और बुराई से रोके। यही

# सफलता प्राप्त करनेवाले लोग है

/3/104

AL-HAJJ (22:77)

بس<u>االلهم</u> الاحتمال

رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت !اے ایمان والو میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ

يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، واعبدوا ربكم وحده لا شريك له،اركعوا واسجدوا في صلاتكم ، وقوموا قيامًا تامًا بأمر الله، وجاهدوا أنفسكم،وافعلوا الخير؛ لتفلحوا ، وجاهدوا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم،وادعوا الخلق إلى سبيله هو ، مسلمين له قلوبكم وجوارحكم،مخلصين فيه النية لله عز وجل وقد من عليكم بأن جعل شريعتكم ،اصطفاكم لحمل هذا الدين كما كان ، ليس فيها تضييق ولا تشديد في تكاليفها وأحكامها،سمحة ، هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم،في بعض الأمم قبلكم

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 18 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

وفي ،وقد سَمَاكم الله المسلمين مِن قبلُ في الكتب المنزلة السابقة وقد اختصكم بهذا الاختيار؛ ليكون خاتم الرسل محمد ،هذا القرآن وتكونوا ،صلى الله عليه وسلم شاهدًا عليكم بأنه بلغكم رسالة ربه ،شهداء على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه وتحافظوا على ، فتشكروها،فعليكم أن تعرفوا لهذه النعمة قدرها وإخراج الزكاة ،معالم دين الله بأداء الصلاة بأركانها وشروطها فهو ، وتتوكلوا عليه، وأن تلجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى،المفروضة . ونعم النصير لمن استنصره،نِعْمَ المولى لمن تولاه

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রুকু করো ও সিজদা করো,
আর তোমাদের প্রভুরঝাঞ্জ এবাদত করো এবং ভালকাজ করো
যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

O YOU WHO BELIEVE! BOW DOWN, AND PROSTRATE

YOURSELVES, AND WORSHIP YOUR LORD AND DO GOOD

THAT YOU MAY BE SUCCESSFUL.

ऐ ईमान लानेवालो! झुको और सजदा करो और अपने रब की कि बन्दही करो और भलाई करो, तािक तुम्हें सफलता प्राप्त हो

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

/22/77



AL-AADIYAAT (100:8)

بسالله في المنظمة المن

Pیہ مال کی محنت میں بھی بڑا سخت ہے

إن الإنسان لِنعم ربه لجحود، وإنه بجحوده ذلك لمقر. وإنه لحب المال لشديد.

আর নিঃসন্দেহ সে ধনসম্পদের মোহে দুরন্ত।

AND VERILY, (HE)MAN IS VIOLENT IN THE LOVE OF WEALTH.

और निश्चय ही वह धन के मोह में बड़ा दढ़ है



AL-MA'AARIJ (70:20)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 20 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# بساللهم اللحماد إذا مَستهُ الشّرُ جَرُوعًا

# جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے

إن الإنسان جُبِلَ على الجزع وشدة الحرص، إذا أصابه المكروه و العسر فهو كثير العبر فهو كثير العسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا المقيمين للصلاة الذين يحافظون على أدائها في جميع الأوقات، ولا يَشْعَلهم عنها شاغل، والذين في أموالهم نصيب معيّن فرضه الله عليهم، وهو الزكاة لمن يسألهم المعونة، ولمن يتعفف عن سؤالها، والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصالحة، والذين هم خائفون من عذاب الله. إن عذاب ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحد. والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرّم الله عليهم، إلا على أزواجهم وإمائهم، فإنهم غير مؤاخذين

যখন খারাপ অবস্থা তাকে স্পর্শ করে তখন অতীব ব্যথাতুর,

IRRITABLE (DISCONTENTED) WHEN EVIL TOUCHES HIM;

जि उसे तकलीफ़ पहुँचती है तो घबरा उठता है,

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 21 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty. All-Wise.

# 

# AL-MA'AARIJ (70:21) بسالله بسالله مسته الخير منوعا

# اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے

إن الإنسان جُبِلَ على الجزع وشدة الحرص، إذا أصابه المكروه و العسر فهو كثير الجزع والأسى، وإذا أصابه الخير واليسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا المقيمين للصلاة الذين يحافظون على أدائها في جميع الأوقات، ولا بَشْغَلهم عنها شاغل، والذين في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم، وهو الزكاة لمن يسألهم المعونة، ولمن يتعفف عن سؤالها، والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصالحة، والذين هم خائفون من عذاب الله. إن عذاب ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحد. والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرّم الله عليهم، إلا على أزواجهم وإمائهم، فإنهم غير مؤاخذين

আর যখন সচ্ছলতা তাকে স্পর্শ করে তখন হাড়-কিপটে,

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 22 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

AND NIGGARDLY WHEN GOOD TOUCHES HIM;

किन्तू जब उसे सम्पन्नता प्राप्त होती ही तो वह कृपणता दिखाता है

FUSSILAT (41:49)

بسارالله اللاحيف مرالدجيف

لَا يَسْـُمُ ٱلْإِنسَـٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسّهُ ٱلشّرُ فَيَـُوسٌ قُنُوطٌ

بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے

وإن أصابه فقر ،لا يملُ الإنسان من دعاء ربه طالبًا الخير الدنيوي . قنوط بسوء الظن بربه،وشدة فهو يؤوس من رحمة الله

মানুষ ভালর জন্যে প্রার্থনায় ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্ত যদি

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 23 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

দুঃখকষ্ট তাকে স্পর্শ করে সে তখন ধৈর্যহারা হয়ে যায়।

MAN (THE DISBELIEVER) DOES NOT GET TIRED OF ASKING GOOD

(THINGS FROM ALLAH-{}), BUT IF AN EVIL TOUCHES HIM, THEN

HE GIVES UP ALL HOPE AND IS LOST IN DESPAIR.

मनुष्य भलाई माँगने से नहीं उकताता, किन्तु यदि उसे कोई तकलीफ़ छू जाती है तो वह निराश होकर आस छोड़ बैठता है



**A**L-BAYYINA (98:7)

بس<u>اراللهم</u> رالرحمن ماللحيم

هُمْ أُولَٰئِكَ ٱلصَّلِحَٰتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا ٱلذِينَ إِنَّ إِنَّ الْمِرْيَةِ خَيْرُ

किन्तु निश्चय ही वे लोग, जो ईमान लाए और

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 24 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

उन्होंने अच्छे कर्म किए पैदा किए गए प्राणियों में सबसे अच्छे है

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।

THOSE WHO HAVE FAITH AND DO RIGHTEOUS DEEDS,- THEY ARE THE BEST OF CREATURES.

یہ کیے عمل نیک لائےاور ایمان لوگ جو بیشک ہیں خلائق بہترین لوگ



AL-BAYYINA (98:8)



جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبِّهُۥ

ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الله تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لئے جو اپنے راضی ہوؤے۔ یہ ہے اس کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے

جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة واستقرار في منتهى الحسن، تجري من تحت قصورها الأنهار، خالدين فيها أبدًا، رضي الله عنهم فقبل أعمالهم الصالحة، ورضوا عنه بما أعدّ لهم من أنواع الكرامات، ذلك الجزاء الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه

তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রভুর
কাছে -- নন্দনকাননসমূহ, তাদের নিচ
দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরনারাজি, সেখানে
তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ্
তাদের উপরে সন্তষ্ট আর তারা সন্তষ্ট তার
প্রতি। এইটি তার জন্য যে তার প্রভুকে

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 26 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# ভয় করে।

THEIR REWARD WITH THEIR LORD IS 'ADN (EDEN) PARADISE (GARDENS OF ETERNITY), UNDERNEATH WHICH RIVERS FLOW, THEY WILL ABIDE THEREIN FOREVER, ALLAH WELL-PLEASED WITH THEM, AND THEY WITH HIM. THAT IS FOR HIM WHO FEARS HIS LORD.

उनका बदला उनके अपने रब के पास सदाबहार बाग़ है, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। उनमें वे सदैव रहेंगे। अल्लाह अ उनसे राज़ी हुआ और वे उससे राज़ी हुए। यह कुछ उसके लिए है, जो अपने रब से डरा



# THEY FEAR A DAY WHOSE EVIL FLIES FAR AND WIDE.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 27 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

AL-INSAAN (76:7)

#### بس<u>االلهم</u> الرحمن الرحيم

# يُوقُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَاقُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُۥ مُسْتَطِيرًا

جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے

هذا الشراب الذي مزج من الكافور هو عين يشرب منها عباد الله، يتصرفون فيها، ويُجْرونها حيث شاؤوا إجراءً سهلا. هؤلاء كانوا في الدنيا يوفون بما أوجبوا على أنفسهم من طاعة الله، ويخافون عقاب الله في يوم القيامة الذي يكون ضرره خطيرًا، وشره فاشيًا منتشرًا على الناس، إلا من رحم الله، ويُطْعِمون الطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه، فقيرًا عاجرًا عن الكسب لا يملك من حطام الدنيا شيئًا، وطفلا مات أبوه ولا مال يملك من حطام الدنيا شيئًا، وطفلا مات أبوه ولا مال ويقولون في أنفسهم: إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة ويقولون في أنفسهم: إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة الله، وطلب ثوابه، لا نبتغي عوضًا ولا نقصد حمدًا ولا ثناءً منكم. إنا نخاف من ربنا يومًا شديدًا تعْبس فيه

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 28 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

তারা মানত পালন করে, এবং ভয় করে সেই দিনটির যার ধ্বংসলীলা হবে সুদূরপ্রসারী।

THEY (ARE THOSE WHO) FULFILL (THEIR) VOWS,
AND THEY FEAR A DAY WHOSE EVIL WILL BE
WIDE-SPREADING.

वे नज़र (मन्नत) पूरी करते है और उस दिन से डरते है जिसकी आपदा व्यापक होगी,



# Anyone who has done an atom's weight of good, will see it!

Az-Zalzala (99:6)

Az-ZALZALA (99:6)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 29 
W Edit with WPS Office

(اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیئے جائیں

يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصناقًا متفرقين؛ ليريهم الله ما عملوا من السيئات و الحسنات، ويجازيهم عليها

সেইদিন মানুষেরা দলে-দলে বেরিয়ে পড়বে যেন তাদের দেখানো যেতে পারে তাদের ক্রিয়াকলাপ।

THAT DAY MANKIND WILL PROCEED IN SCATTERED GROUPS THAT THEY MAY BE SHOWN THEIR DEEDS.

उस दिन लोग अलग-अलग निकलेंगे, ताकि उन्हें कर्म दिखाए जाएँ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 30 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

Az-Zalzala (99:7)

بس<u>االله</u>م اللحيمان ماللحيم

فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ

پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا

فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيرًا، ير ثوابه في الآخرة، ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرًا، ير عقابه في الآخرة

তখন যে কেউ এক অণু-পরিমাণ সৎকাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে;

SO WHOSOEVER DOES GOOD EQUAL TO THE WEIGHT OF AN ATOM (OR A SMALL ANT),
SHALL SEE IT.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 31 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# अतः जो कोई कणभर भी नेकी करेगा, वह उसे देख लेगा,



AL-INSAAN (76:11)

﴿ اللَّهُ اللَّهُ شَرَّ دَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّلُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَسُرُورًا

پس انہیں الله تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی

فوقاهم الله من شدائد ذلك اليوم، وأعطاهم حسنًا ونورًا في وجوههم، وبهجة وفرحًا في قلوبهم، وأثابهم بصبرهم في الدنيا على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما شاؤوا، ويَلبَسون فيها الحرير الناعم، متكئين فيها على الأسرّة المزينة بفاخر الثياب والستور، لا يرون فيها حر شمس ولا شدة برد، وقريبة منهم أشجار الجنة مظللة عليهم، وسُهّل لهم أُخْدُ ثمارها تسهيلا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 32 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

কাজেই আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করবেন সেইদিনের অকল্যাণ থেকে এবং তাদের সাক্ষাৎ করাবেন প্রফুল্লতার ও প্রশান্তির সাথে,

SO ALLAH SAVED THEM FROM THE EVIL OF THAT DAY, AND GAVE THEM NADRATAN (A LIGHT OF BEAUTY) AND JOY.

अतः अल्लाह ने उस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताज़गी और ख़ुशी प्रदान की,



# This Quran is a Reminder, and Verily, for the Muttaqun

SAAD (38:49)



هٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـُابٍ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 33 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے

هذا القرآن ذِكَر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته لحسن مصير عندنا في جنات إقامة، مفتحة لهم أبوابها، متكئين فيها على الأرائك المزيّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم

এ এক স্মারকগ্রন্থ, আর নিশ্চয়ই ধর্মভীরুদের জন্য তো রয়েছে উত্তম গন্তব্যস্থল, --

This is a Reminder, and Verily, for the Muttaqun (Pious and Righteous Persons - SEE V. 2:2) is a good final return (Paradise),

यह एक अनुस्मृति है। और निश्चय ही डर रखनेवालों के लिए अच्छा ठिकाना है

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# 

()SAAD (38:50)

#### بس<u>االله</u>م اللحيف ماللجيف

جَنّتِ عَدْنِ مُفَتّحَةً لَهُمُ ٱلأَبْوَابُ

(یعنی ہمیشگی والی) جنتیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں

هذا القرآن ذِكَر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته لحسن مصير عندنا في جنات إقامة، مفتّحة لهم أبوابها، متكئين فيها على الأرائك المزيّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم

# নন্দন কানন, তাদের জন্য খোলা রয়েছে দরজাগুলো।

'ADN (EDN) PARADISE (EVERLASTING GARDENS), WHOSE DOORS WILL BE OPEN FOR THEM, [IT IS SAID (IN TAFSIR AT-TABARI, PART 23, PAGE 174)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 35 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

THAT ONE CAN SPEAK TO THE DOORS, JUST ONE
TELLS IT TO OPEN AND CLOSE, AND IT WILL OPEN
OR CLOSE AS IT IS ORDERED].

सदैव रहने के बाग़ है, जिनके द्वार उनके लिए खुले होंगे



SAAD (38:51) بس<sub>الله</sub>م الاجتهان

مُتَكِٰئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِقَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ

جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں

هذا القرآن ذِكَر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك وإن لأهل تقوى الله وطاعته لحسن مصير عندنا في جنات

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 36 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

والمريّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة المزيّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم

সেখানে তারা হেলান দিয়ে সমাসীন হবে, আহ্বান করবে সেখানে প্রচুর ফলমূল ও পানীয় দ্রব্যের জন্য।

THEREIN THEY WILL RECLINE; THEREIN THEY WILL CALL FOR FRUITS IN ABUNDANCE AND DRINKS;

उनमें वे तिकया लगाए हुए होंगे। वहाँ वे बहुत-से मेवे और पेय मँगवाते होंगे



SAAD (38:52) بسالسهم وعندَهُمْ قصراتُ ٱلطرْفِ أَتْرَابٌ وَعِندَهُمْ قصِراتُ ٱلطرْفِ أَتْرَابٌ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from
BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 37 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی

وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن

তার তাদের কাছে থাকবে সলাজ-নম্র আয়তলোচন, সমবয়স্ক।

AND BESIDE THEM WILL BE CHASTE FEMALES

(VIRGINS) RESTRAINING THEIR GLANCES ONLY FOR

THEIR HUSBANDS, (AND) OF EQUAL AGES.

और उनके पास निगाहें बचाए रखनेवाली स्त्रियाँ होंगी, जो समान अवस्था की होंगी



SAAD (38:53)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 38 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

بس<u>االلهم</u> اللحمان باللحمام

هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ

یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لئے کیا جاتا تھا

هذا النعيم هو ما توعدون به- أيها المتقون- يوم القيامة، إنه لرزقنا لكم، ليس له فناء ولا انقطاع.

''এটিই সেই যা তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছিল নিকেশের দিনের জন্য।-হিসেব

This it is what you (AL-Muttaqun - the pious)
ARE PROMISED FOR THE DAY OF RECKONING!

यह है वह चीज़, जिसका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता है



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty. All-Wise.

SAAD (38:54)



إنّ هٰذَا لرِرْقُنَا مَا لَهُ وَ مِن تَقَادِ

بیشک روزیاں (خاص) ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں

هذا النعيم هو ما توعدون به- أيها المتقون- يوم القيامة، إنه لرزقنا لكم، ليس له فناء ولا انقطاع

''এইই আলবৎ আমাদের দেওয়া রিযেক, এর কোনো নিঃশেষ নেই।''

(IT WILL BE SAID TO THEM)! VERILY, THIS IS OUR PROVISION WHICH WILL NEVER FINISH;

यह हमारा दिया है, जो कभी समाप्त न होगा



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 40 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

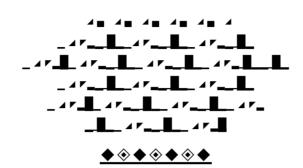

# OH! TYRANT ISLAMOPHOBIC OPPRESSORS OF MUSLIMS ANYWHERE ON THE FACE OF THIS WIDE ERETZ...... FEAR ALMIGHTY ALLAAHU. SWSWT.......AND BEWARE OF THE UNDEFENDABLE EVER ENGULFING DIVINE WRATH .....

WORD OF ALLAAHU. SWT IS THE LOFTIEST.



AL-BUROOJ (85:10)



لَمْ ثُمَّ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَتَنُواْ ٱلذِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فَتَنُواْ ٱلذِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فَتَنُواْ الْلَذِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فَتَنُواْ وَلَهُمْ يَتُوبُواْ الْحَرِيقِ عَدَابُ فَلَهُمْ يَتُوبُواْ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 41 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা,

VERILY, THOSE WHO PUT INTO TRIAL THE BELIEVING MEN AND BELIEVING WOMEN (BY TORTURING THEM AND BURNING THEM), AND THEN DO NOT TURN IN REPENTANCE, (TO ALLAH ), WILL HAVE THE TORMENT OF HELL, AND THEY WILL HAVE THE PUNISHMENT OF THE BURNING FIRE.

जिन लोगों ने ईमानवाले पुरुषों और ईमानवाली स्त्रियों को सताया और आज़माईश में डाला, फिर तौबा न की, निश्चय ही उनके लिए जहन्नम की यातना है और उनके लिए जलने की यातना है

توبہ پھر ستایا کو عورتوں اور مردوں مسلمان نے لوگوں جن بیشک عذاب کا جلنے اور ہے عذاب کا جہنم لئے کے ان تو کی نہ (بھی)

ہے



Hup (11:90)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 42 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

وَٱسْتَعْفِرُوا ْ رَبَّكُمْ ثُمِّ تُوبُوٓا ْ النِّهِ اِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ

تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے

''সুতরাং তোমাদের প্রভুরাটি কাছে পরিত্রাণ খোঁজো, তারপর তাঁর দিকে ফেরো। নিঃসন্দেহ আমার প্রভু অফুরন্ত ফলদাতা, পরম প্রেমময়।''

"AND ASK FORGIVENESS OF YOUR LORD AND TURN UNTO HIM IN REPENTANCE. VERILY, MY LORD IS MOST MERCIFUL, MOST LOVING."

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 43 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

अपने रब से क्षमा माँगो और फिर उसकी ओर पलट आओ। मेरा रब तो बड़ा दयावन्त, बहुत प्रेम करनेवाला हैं।"



AR-ROOM (30:43)

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُۥ مِنَ ٱللّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ

پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کا ٹل جانا الله تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، اس دن سب متفرق ہو جائیں گے

فوجّه وجهك -أيها الرسول- نحو الدين المستقيم، وهو الإسلام، منفدًا أوامره مجتنبًا نواهيه، واستمسك به من قبل مجىء يوم القيامة، فإذا جاء ذلك اليوم الذي لا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 44 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

4. \*\*will have His Mercy on them. Surely Allah and His Messenger. Illah and Listed and

অতএব তোমার মুখ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ শাশ্বত ধর্মের প্রতি, সেইদিন আসার আগে -- আল্লাহ্ঞর কাছ থেকে যার কোনো প্রতিরোধ নেই, সেইদিন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

SO SET YOU (O MUHAMMAD SAW) YOUR FACE TO

(THE OBEDIENCE OF ALLAH, YOUR LORD) THE

STRAIGHT AND RIGHT RELIGION (ISLAMIC

MONOTHEISM), BEFORE THERE COMES FROM

ALLAH A DAY WHICH NONE CAN AVERT IT. ON

THAT DAY MEN SHALL BE DIVIDED [(IN TWO

GROUPS), A GROUP IN PARADISE AND A GROUP IN

HELL].

अतः तुम अपना रुख़ सीधे व ठीक धर्म की ओर जमा दो, इससे पहले कि अल्लाह की ओर से वह दिन आ जाए जिसके लिए वापसी नहीं। उस दिन लोग

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 45 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

अलग-अलग हो जाएँगे

AL-FURQAAN (25:65)

بس<u>اراللهم</u> باللجيمار

وَٱلذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَصْرَفْ عَنَا عَدَابَ جَهَنّمَ لَا يَعْدَابُ جَهَنّمَ إِنّ عَدَابَهَا كَانَ غَرَامًا

اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے

والذين هم مع اجتهادهم في العبادة يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم، إن عذابها يلازم صاحبه. إن جهنم شر قرار وإقامة

আর যারা বলে -- ''আমাদের প্রভু! আর্শিজ্জআমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি ফিরিয়ে রাখ, এর শাস্তি তো আলবৎ অপ্রতিহত --

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 46 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

AND THOSE WHO SAY: "OUR LORD! AVERT FROM US THE TORMENT OF HELL. VERILY! ITS

TORMENT IS EVER AN INSEPARABLE, PERMANENT PUNISHMENT."

जो कहते है कि "ऐ हमारे रब! هَا الله जहन्नम की यातना को हमसे हटा दे।" निश्चय ही उनकी यातना चिमटकर रहनेवाली है





రసూలుల్లాహ్.స.అ.స.-కా'ఫ్ఫతల్-లిన్నాసి-టోటల్-హోల్ మొత్తంగ సరిపడతారు సమస్త మానవాళికీ! ఆయనే స.అ.స.-- బషీరు- నజీ'రు- దాఈ ఇలా రబ్బిహీ, సిరాజు-మునీరు-షాఫీ, పైగా రహమతుల్లిల్ఆలమీన-ఆయనచేతినీళ్ళు తాగాలనుకొనే వాళ్ళు షిర్కు-బిద్ఆత్,ఖురా'ఫాతు-ముష్రిరిక',మునాఫి'క మూకలకు బహుదూరంలో వుండాలే!!! లేనిచో పి'ఫాఅతు దొరకదు !!!

ఆతర్వాత ఆదౌర్భాగ్యున్ని ఆదుకొనగల బండితుండ్లూ, ముర్షదులూ,ఆమిలులూ,షాఫీలూ, ఖైర్ఖవాలూ, గౌసులూ,దాతాలూ,ముష్కిలు ఖుషాలూ,దస్తుగీరులూ,యెవడూ వుండటాని వీలులేదే!!!! ఇగ వేరే గురువులు - ముర్షదులు, మతిభ్రమణకులూ, వగైరాలు అనవసరం!!! - నబీలూ రసూలులూ వినిపించలేని ముర్దాలు నా కోరికలను తీర్చగలవా? ఇంతకు మించిన గొంతెమకోరిక వేరే వుందా?

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... 47 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ఆయన-స.అ.స.- చల్తా ఫి'రతా నమూనా హై 'కుర్ఆన్'కా! యేమి తక్కువాయెనని బొందలగడ్డలకు పోతున్నాను!! ఇటూ అటూ ఇల్లఫాతు చేస్తున్నాను!!!

**\$\$\O\\$\$\O\\$\$**SABA (34:28)

بس<u>راللهم</u> بسراللهم رالحجمن

وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں مگر (یہ صحیح ہے) کہ لوگوں کی اکثریت بےعلم ہے

وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا للناس أجمعين مبشرًا بثواب الله، ومنذرًا عقابه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الكون أكثر الناس الله يعلمون عنه الحق، فهم معرضون عنه

আর আমরা তামাকে পাঠাই নি সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ভিন্ন, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই জানে না।

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

AND WE HAVE NOT SENT YOU (O MUHAMMAD SAW) EXCEPT AS A GIVER OF GLAD TIDINGS AND A WARNER TO ALL MANKIND, BUT MOST OF MEN KNOW NOT.

हम्र्वी कि तो तुम्हें सारे ही मनुष्यों को शुभ-सूचना देनेवाला और सावधान करनेवाला बनाकर भेजा, किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं



నేన్జేసే సలాతులూ, నేనిచ్చే కుర్బానీ, నాబతుకూ, నాసావూ-నాసర్వస్వం అల్లాహు.జల్లజలాలహూ వారికే-అని నమ్మాలి!అలా బతకాలే! ఇన్న సలాతీ వ నుసుకీ వ మహ్యాయ,వ మమాతీ లిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన"



Verily, my Salat (prayer), my sacrifice, my living, and my dying are for Allah , the Lord of the

## <u>'Alamin</u>

AL-AN'AAM (6:162)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 49 
Fdit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَتُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلهِ رَبِّ ٱلعُلْمِينَ

آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص الله ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے

قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إن صلاتي، ونسكي، أي: ذبحي لله وحده، لا للأصنام، ولا للأموات، ولا للجن، ولا لغير ذلك مما تذبحونه لغير الله، وعلى غير اسمه كما تفعلون، وحياتي وموتي لله تعالى رب العالمين

বলো -- ''নিঃসন্দেহ আমার নামায ও আমার কুরবানি, আর আমার জীবন ও আমার মরণ --আল্লাহ্<sup>ঞ্জ</sup>র জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রভু।

SAY (O MUHAMMAD SAW): "VERILY, MY SALAT (PRAYER), MY SACRIFICE, MY LIVING, AND MY DYING ARE FOR ALLAH , THE LORD OF THE

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 50 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

'ALAMIN (MANKIND, JINNS AND ALL THAT EXISTS).

कहो, "मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का रब है



### Hark! Oh Deluded Ulema!!!!!!!!

Those who Conceal what

Allaahu. has sent down of the Book, and Purchase a Small Gain of

worldly things,in Exchange of Quran,

الخ,Araby, Ayaats



**AL-BAQARA** (2:174)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 51 -

Edit with WPS Office

وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قُلِيلًا أُوثَلَاكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ يَوْمَ ٱلقِيَّمَةِ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ

یے شک جو لوگ الله تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے یقین ،ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں قیامت کے دن ،مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں نہ انہیں پاک کرے ،الله تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے،گا

إن الذين يُخْفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد ويحرصون على ،صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق ،أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إلا نار جهنم تتأجج ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه ،في بطونهم ولهم عذاب ، ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم،عليهم موجع

অবশ্যই যারা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে থেকে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা লুকিয়ে রাখে আর এর দ্বারা তুচ্ছ বস্তু

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... 52 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

কিনে নেয়, -- এরাই তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর
কিছু গেলে না, আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের
সাথে কথাবার্তা বলবেন না, বা তাদের শুদ্ধও করবেন
না, আর তাদের জন্য রয়েছে ব্যথাদায়ক শাস্তি।

VERILY, THOSE WHO CONCEAL WHAT ALLAH HAS SENT DOWN OF THE BOOK, AND PURCHASE A SMALL GAIN THEREWITH (OF WORLDLY THINGS), THEY EAT INTO THEIR BELLIES NOTHING BUT FIRE. ALLAH WILL NOT SPEAK TO THEM ON THE DAY OF RESURRECTION, NOR PURIFY THEM, AND THEIRS WILL BE A PAINFUL TORMENT.

जो लोग उस चीज़ को छिपाते है जो अल्लाह ने अपनी किताब में से उतारी है और उसके बदले थोड़े मूल्य का सौदा करते है, वे तो बस आग खाकर अपने पेट भर रहे है; और क़ियामत के दिन अल्लाह न तो उनसे बात करेगा और न उन्हें निखारेगा; और उनके लिए दुखद यातना है



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# To Whomever Hikmah is granted,

# he is indeed granted \_Khairan Katheeraa\_Abundant Good

**AL-BAQARA** (2:269)

بس<u>االلهم</u> الرحيم

يُؤْتِى ٱلحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُوا فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُوا فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُوا فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُوا

وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا اور نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں

،يؤتي الله الإصابة في القول والفعل مَن يشاء من عباده وما يتذكر ومن أنعم الله عليه بذلك فقد أعطاه خيرًا كثيرًا هذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهذا وهذا وهذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهذا وهذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهذا وينتفع به إلى الله وينتفع به إلى المستنيرة بنور الله وهذا وينتفع به الله وينتفع به إلى المستنيرة بنور الله وينتفع به إلى الله وينتفع به إلى المستنيرة بنور الله وينتفع به وينتفع به الله وينتفع به الله وينتفع به الله وينتفع به وينتفع به الله وينتفع به الله وينتفع به وينتفع

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

তিনি জ্ঞানদান করেন যাকে ইছে করেন, আর যাকে
ক্ঞান দেওয়া হয় তাকে অবশ্যই অপার কল্যাণ দেওয়া
হয়েছে। আর বোধশক্তির অধিকারী ছাড়া অন্য কেউ

বুঝতে পারে না।

HE GRANTS HIKMAH TO WHOM HE PLEASES, AND HE, TO WHOM HIKMAH IS GRANTED, IS INDEED

GRANTED ABUNDANT GOOD. BUT NONE REMEMBER

(WILL RECEIVE ADMONITION) EXCEPT MEN OF UNDERSTANDING.

वह जिसे चाहता है तत्वदर्शिता प्रदान करता है और जिसे तत्वदर्शिता प्राप्त हुई उसे बड़ी दौलत मिल गई। किन्तु चेतते वही है जो बुद्धि और समझवाले है



# DUA OF IBRAHEEMAA.S.. FOR A PROPHET FROM HIS LIENEAGE...

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 55 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



#### **AL-BAQARA** (2:129)

#### بس<u>االلهم</u> الرحيم

رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَايِّتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلحِكَمَةَ وَيُرَكِّيهِمْ إِتْكَ أنتَ ٱلعَزِيرُ ٱلحَكِيمُ

ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان !اے ہمارے رب انہیں کتاب وحکمت سکھائے اور ،کے پاس تیری آیتیں پڑھے یقینا تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے،انہیں پاک کرے

ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل يتلو ويطهرهم من الشرك ،عليهم آياتك ويعلمهم القرآن والسنة ، إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء.وسوء الأخلاق . الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها

"আমাদের প্রভু! তাদের মাঝে তাদের থেকে রসূল উত্থাপন করো যিনি তোমার প্রত্যাদেশসমূহ তাদের কাছে

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 56 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

পড়ে শোনাবেন, আর তাদের শেখাবেন ধর্মগ্রন্থ ও

বিজ্ঞান, আর তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি -জ্ঞান
নিজেই মহাশক্তিশালী, পরমজ্ঞানী।"

"Our Lord! Send amongst them a Messenger of Their own (and indeed Allah answered their Invocation by sending Muhammad Peace be upon him), who shall recite unto them Your Verses and instruct them in the Book (this Quran) and Hikmah (full knowledge of the Islamic laws -Al and jurisprudence or wisdom or Prophethood, etc.), and sanctify them. Verily! You are the Wise."-Mighty. The All-All

ऐ हमारे रब! उनमें उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए और उनको किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा दे और उन (की आत्मा) को विकसित करे। निस्संदेह तू प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 57 
W Edit with WPS Office

# <u>Haqq</u>.



AL-HAJJ (22:74)

بس<u>ارالله</u>م اللحجمان ماللحمد

# مَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقّ قَدْرِهِۦٓ إِنّ ٱللهَ لقويّ

# عَزِيرٌ

انہوں نے الله کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں، الله تعالیٰ بڑا ہی زور وقوت والا اور غالب وزبردست ہے

،هؤلاء المشركون لم يعظموا الله حق تعظيمه إذ جعلوا له شركاء، وهو القوي الذي خلق كل شيء، العزيز الذي لا يغالب

তারা আল্লাহ্ কি মান-সম্মান করে না তাঁর যোগ্য মর্যাদায়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তো মহাবলীয়ান, মহাশক্তিশালী।

THEY HAVE NOT ESTIMATED ALLAH HIS RIGHTFUL ESTIMATE; VERILY, ALLAH IS ALL-STRONG, ALL-MIGHTY.

उन्होंने अल्लाह की क़द्र ही नहीं पहचानी जैसी कि उसकी क़द्र पहचाननी चाहिए थी। निश्चय ही अल्लाह अत्यन्त बलवान, प्रभुत्वशाली है



AL-HAJJ (22:78)



وَجُهِدُواْ فِى ٱللهِ حَقّ جِهَادِهِۦ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَٰةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمَ هُوَ سَمَّنْكُمُ ٱلمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 59 
Edit with WPS Office

هٰذَا لِيَكُونَ ٱلرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوثُواْ شُهُدَآءَ عَلَى ٱلنّاسِ فَأُقِيمُوا ٱلصّلُواة وَءَاتُوا الزّكواة وَاعْتَصِمُوا بِٱللهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فُنِعْمَ الزّكواة وَاعْتَصِمُوا بِٱللهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فُنِعْمَ الزّكواة وَاعْتَصِمُوا بِٱللهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فُنِعْمَ الزّكواة وَاعْتَصِمُوا وَنِعْمَ النّصِيرُ

اور الله کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈ الی، دین اپنے باپ ابراہیم (علیہ السلام) کا قائم رکھو، اسی الله نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہئے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور الله کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے

يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم اركعوا واسجدوا في صلاتكم، واعبدوا ،ربكم وحده لا شريك له، وافعلوا الخير؛ لتفلحوا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 60 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Igamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah 44 and His Messenger. Allah 44 will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise. ،وجاهدوا أنفسكم، وقوموا قيامًا تامًا بأمر الله وادعوا الخلق إلى سبيله، وجاهدوا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، مخلصين فيه النية لله عز وجل، مسلمین له قلوبکم وجوارحکم، هو اصطفاكم لحمل هذا الدين، وقد من عليكم بأن جعل شريعتكم سمحة، ليس فيها تضييق ولا تشدید فی تکالیفها وأحکامها، کما کان فی بعض ا لأمم قبلكم، هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم، وقد سَمّاكم الله المسلمين مِن قبلُ في الكتب المنزلة السابقة، وفى هذا القرآن، وقد اختصكم بهذا الاختيار؛ ليكون خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم شاهدًا عليكم بأنه بلغكم رسالة ربه، وتكونوا شهداء على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه، فعليكم ،أن تعرفوا لهذه النعمة قدرها، فتشكروها وتحافظوا على معالم دين الله بأداء الصلاة بأركانها وشروطها، وإخراج الزكاة المفروضة، وأن ،تلجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى، وتتوكلوا عليه فهو نِعْمَ المولى لمن تولاه، ونعم النصير لمن ِ استنصره

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 61 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

আর আল্লাহ্ ক্রির পথে জিহাদ করো যেভাবে তাঁর পথে
জিহাদ করা কর্তব্য। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন,
তবে তিনি তোমাদের উপরে ধর্মের ব্যাপারে কোনো
কাঠিন্য আরোপ করেন নি। তোমাদের পিতৃপুরুষ
ইব্রাহীমের ধর্মমত। তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন
'মুসলিম', -- এর আগেই আর এতেও, যেন এই রসূল
তোমাদের জন্য একজন সাক্ষী হতে পারেন এবং
তোমরাও জনগণের জন্য সাক্ষী হতে পার। অতএব
তোমরা নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে
এবং আল্লাহ্ ক্রিকে শক্ত ক'রে ধরে থাকবে। তিনিই
তোমাদের অভিভাবক, সুতরাং কত উত্তম এই
অভিভাবক এবং কত উত্তম এই সাহায্যকারী!

And strive hard in Allah' S Cause as you ought to strive (with sincerity and with all your efforts that His Name should be superior). He has chosen you (to convey His Message of Islamic Monotheism to mankind by inviting them to His religion, Islam), and has not laid upon you

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 62 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Igamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah 44 and His Messenger. Allah 44 will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise. IN RELIGION ANY HARDSHIP, IT IS THE RELIGION OF YOUR FATHER IBRAHIM (ABRAHAM) (ISLAMIC MONOTHEISM). IT IS HE (ALLAH ) WHO HAS NAMED YOU MUSLIMS BOTH BEFORE AND IN THIS (THE QURAN), THAT THE MESSENGER (MUHAMMAD SAW) MAY BE A WITNESS OVER YOU AND YOU BE WITNESSES OVER MANKIND! SO PERFORM AS-SALAT (IOAMAT-AS-SALAT). GIVE ZAKAT AND HOLD FAST TO ALLAH [I.E. HAVE CONFIDENCE IN ALLAH , AND DEPEND UPON HIM IN ALL YOUR AFFAIRS] HE IS YOUR MAULA (PATRON, LORD, ETC.), WHAT AN EXCELLENT MAULA (PATRON, LORD, ETC.) AND WHAT AN EXCELLENT HELPER!

और परस्पर मिलकर जिहाद करो अल्लाह के मार्ग में,
जैसा कि जिहाद का हक़ है। उसने तुम्हें चुन लिया है - और
धर्म के मामले में तुमपर कोई तंगी और कठिनाई नहीं रखी।
तुम्हारे बाप इबराहीम के पंथ को तुम्हारे लिए पसन्द किया।
उसने इससे पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम (आज्ञाकारी) रखा था
और इस ध्येय से - तािक रसूल तुमपर गवाह हो और तुम
लोगों पर गवाह हो। अतः नमाज़ का आयोजन करो और

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 63 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ज़कात दो और अल्लाहॐ को मज़बूती से पकड़े रहो। वही तुम्हारा संरक्षक है। तो क्या ही अच्छा संरक्षक है और क्या ही अच्छा सहायक!



#### AR-RA'D (13:14)

#### بس<u>راللهم</u> الرجيمان

لهُ، دَعْوَةُ ٱلحَقِّ وَٱلذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَقَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِۦ وَمَا دُعَآءُ الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِۦ وَمَا دُعَآءُ اللّهِ مَلَلْ اللّهِ فَى ضَلَلْ

اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان (کی پکار) کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منھ میں پڑ جائے حالانکہ وہ پانی اس کے منھ میں پہنچنے والا نہیں، ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد (لا إله إلا الله)، فلا يُعبد ولا يُدعى إلا هو، والآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء من دعاها، وحالهم معها كحال عطشان يمد يده إلى الماء من بعيد؛ ليصل إلى فمه فلا يصل إليه، وما سؤال الكافرين لها إلا غاية في البعد عن الصواب لإشراكهم بالله غيره

সত্যিকারের প্রার্থনা তাঁরইআ্ জন্য। আর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তারা যাদের কাছে প্রার্থনা জানায় তারা তাদের প্রতি কোনো প্রকারের সাড়া দেয় না, তবে যেন সে তার দুই হাত পানির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে যাতে তা তার মুখে পৌঁছুতে পারে, কিন্তু তা তাতে পৌঁছুবে না। বস্তুতঃ অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা ভ্রান্তিতে ভিন্ন নয়।

FOR HIM (ALONE) IS THE WORD OF TRUTH (I.E. NONE HAS THE RIGHT TO BE WORSHIPPED BUT HE). AND THOSE WHOM THEY (POLYTHEISTS AND DISBELIEVERS) INVOKE, ANSWER THEM NO MORE THAN ONE WHO STRETCHES FORTH HIS HAND (AT THE EDGE OF A DEEP WELL) FOR WATER TO REACH HIS MOUTH, BUT IT

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 65 
Edit with WPS Office

DISBELIEVERS IS NOTHING BUT AN ERROR (I.E. OF NO USE).

उसी के लिए सच्ची पुकार है। उससे हटकर जिनको वे पुकारते हैं, वे उनकी पुकार का कुछ भी उत्तर नहीं देते। बस यह ऐसा ही होता है जैसे कोई अपने दोनों हाथ पानी की ओर इसलिए फैलाए कि वह उसके मुँह में पहुँच जाए, हालाँकि वह उसतक पहुँचनेवाला नहीं। कुफ़्र करनेवालों की पुकार तो बस भटकने ही के लिए होती है



#### An-Nahl (16:3)

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ الْحَقِّ تَعْلَى عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 66 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

خلق الله السموات والأرض بالحق؛ ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما، وأنه وحده المستحق للعبادة، تنزّه -سبحانه- وتعاظم عن شركهم

তিনিআ্রি মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সাথে। তারা যা অংশী দাঁড় করায় তিনি তার থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

He الله has created the heavens and the earth with truth. High be He Exalted above all they associate as partners with Him.

उस्यां अने आकाशों और धरती को सोद्देश्य पैदा किया। वह अत्यन्त उच्च है उस शिर्क से जो वे कर रहे है



An-Nahl (16:102)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 67 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

قُلْ تَرَّلُهُۥ رُوحُ ٱلقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلذِينَ ءَامَنُوا ْ وَهُدًى وَبُشْرَى ٰ لِلمُسْلِمِينَ

کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو الله تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے

قل لهم -أيها الرسول-: ليس القرآن مختلقًا مِن عندي، بل نزله جبريل مِن ربك بالصدق والعدل؛ تثبيتًا للمؤمنين، وهداية من الضلال، وبشارة طيبة لمن أسلموا وخضعوا لله رب العالمين

তুমি বলো যে রুহুল কুদুস তোমার প্রভুর কাছ থেকে সত্যসহ এটি অবতারণ করেছে যেন তিনি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাদের যারা ঈমান এনেছে, আর পথনির্দেশ ও সুসংবাদরূপে আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।

Say (O Muhammad SAW) Ruh-ul-Qudus [Jibrael (Gabriel)] has brought it (the Quran) down from your Lord with truth, that it may make firm and

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 68 
W Edit with WPS Office

strengthen (the Faith of) those who believe and as a guidance and glad tidings to those who have submitted (to Allah as Muslims).

कह दो, "इसे ता पवित्र आत्मा ने तुम्हारे रब की ओर क्रमशः सत्य के साथ उतारा है, ताकि ईमान लानेवालों को जमाव प्रदान करे और आज्ञाकारियों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना हो



Al-Israa (17:81)

وَقُلْ جَآءَ ٱلحَقُ وَرَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلبَطِلَ كَانَ رَهُوقًا رَهُوقًا

اور اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہوگیا۔ یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا

وقل -أيها الرسول- للمشركين: جاء الإسلام وذهب الشرك، إن

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 69 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

الباطل لا بقاء له ولا ثبات، والحق هو الثابت الباقي الذي لا يزول.

আর বলো -- "সত্য এসেই গেছে আর মিথ্যা অন্তর্ধান করেছে। নিঃসন্দেহ মিথ্যা তো সদা অন্তর্ধানশীল।"

And say: "Truth (i.e. Islamic Monotheism or this Quran or Jihad against polytheists) has come and Batil (falsehood, i.e. Satan or polytheism, etc.) has vanished. Surely! Batil is ever bound to vanish."

कह दो, "सत्य आ गया और असत्य मिट गया; असत्य तो मिट जानेवाला ही होता है।"



# Allaahu. Destroys Falsehood.

Al-Anbiyaa (21:18)

َ اللَّهُ الْمُعَدِّدِ عَلَى الْلِهُ الْمُطَّلِ فَيَدْمَعُهُۥ فَإِذَا هُوَ بَلْ تَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى الْلِطْلِ فَيَدْمَعُهُۥ فَإِذَا هُوَ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 70 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty. All-Wise.

# رَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِقُونَ

بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہاری لئے باعث خرابی ہیں

بل نقذف بالحق ونبيّنه، فيدحض الباطل، فإذا هو ذاهب مضمحل. ولكم العذاب في الآخرة - أيها المشركون - مِن . وَصُفكم ربكم بغير صفته اللائقة به

না, আমরা সত্যের দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি, ফলে তার মগজ চুরমার হয়ে যায়, তখন দেখো! তা অন্তর্হিত হয়। আর ধিক তোমাদের প্রতি! তোমরা যা আরোপ কর সেজন্য।

Nay, We fling (send down) the truth (this Quran) against the falsehood (disbelief), so it destroys it, and behold, it (falsehood) is vanished. And woe to you for that (lie) which you ascribe (to Us) (against Allah by uttering that Allah has a wife and a son).

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 71 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

नहीं, बल्कि हम तो असत्य पर सत्य की चोट लगाते है, तो वह उसका सिर तोड़ देता है। फिर क्या देखते है कि वह मिटकर रह जाता है और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों के कारण जो तुम बनाते हो!



#### Al-Anbiyaa (21:112)

بس<u>االلهم</u> الرحيمان

قل رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِقُونَ عَلَىٰ مَا تَصِقُونَ

خود نبی نے کہا اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربِّ افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالقضاء الحق ونسأل ربنا الرحمن، ونستعين به على ما تصفونه - أيها الكفار - من الشرك والتكذيب والافتراء عليه، وما تتوعدونا به من الظهور والغلبة

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... 72 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

তিনি বললেন -- "আমার প্রভু! ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করে দাও।" আর আমাদের প্রভু পরম করুণাময় যাঁর সাহায্য প্রার্থনীয় তোমরা যা আরোপ কর তার বিরুদ্ধে।

He (Muhammad SAW) said:"My Lord! Judge You in truth! Our Lord is the Most Beneficent, Whose Help is to be sought against that which you attribute (unto Allah that He has offspring, and unto Muhammad SAW that he is a sorcerer, and unto the Quran that it is poetry, etc.)!"

उसने कहा, "ऐ मेरे रब, सत्य का फ़ैसला कर दे! और हमारा रब रहमान है। उसी से सहायता की प्रार्थना है, उन बातों के मुक़ाबले में जो तुम लोग बयान करते हो।"



Al-Hajj (22:62)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 73 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

بس<u>راللهم</u> الرحيمن بالرحيم

ذلكَ بِأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلبَّطِلُ وَأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْعَلِىُ ٱلْكبِيرُ

یہ سب اس لئے کہ الله ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بیشک الله ہی بلندی والا ہے

ذلك بأن الله هو الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأن ما يعبده المشركون من دونه من الأصنام والأنداد هو الباطل الذي لا ينفع ولا يضرُ، وأن الله هو العليُ على خلقه ذاتًا وقدرًا وقهرًا، المتعالى عن الأشباه والأنداد، الكبير في ذاته وأسمائه فهو أكبر من كلّ شيء

এ ধরনেই, কেননা নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ -- তিনিই সত্য, আর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তারা যাকে ডাকে তা তো মিথ্যা আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ -- তিনিই সমুচ্চ, মহামহিম।

That is because Allah He is the Truth (the only True God of all that exists, Who has no partners or rivals

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 74 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

with Him), and what they (the polytheists) invoke besides Him, it is Batil (falsehood) And verily, Allah He is the Most High, the Most Great.

यह इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और जिसे वे उसको छोड़कर पुकारते है, वे सब असत्य है, और यह कि अल्लाह ही सर्वोच्च, महान है



# 

کہہ دیجیئے! کہ میرا رب حق (سچی وحی) نازل فرماتا ہے وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے

قل -أيها الرسول- لمن أنكر التوحيد ورسالة الإسلام: إن ربي يقذف الباطل بحجج من الحق، فيفضحه ويهلكه، والله علام

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 75 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

الغيوب، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

তুমি বলো -- "নিঃসন্দেহ আমার প্রভু الله সত্য ছুঁড়ে থাকেন, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"

Say (O Muhammad SAW): "Verily! My Lord sends down Inspiration and makes apparent the truth (i.e. this Revelation that had come to me), the AllKnower of the Ghaib (unseen).

कहो, "निश्चय ही मेरा रब सत्य को असत्य पर ग़ालिब करता है। वह परोक्ष की बातें भली-भाँथि जानता है।"



Al-Baqara (2:147)

بس<u>االلهم</u> الرحمل سلاميم

ٱلحَقّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنّ مِنَ ٱلمُمْتَرِينَ

آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 76 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا

الذي أنزل إليك -أيها النبي- هو الحق من ربك، فلا تكونن من الشاكين فيه. وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو موجه للأمة.

এই সত্য এসেছে তোমার প্রভুর আঞ্চিকাছ থেকে অতএব তোমারা সন্দেহপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(This is) the truth from your Lord عُوْالله. So be you not one of those who doubt.

सत्य तुम्हारे रब कि ओर से है। अतः तुम सन्देह करनेवालों में से कदापि न होगा



Al-Bagara (2:42)



وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلبَّطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقِّ وَأَنتُمْ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... 77 
Fdit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# تعلمون

اور حق کو باطل کے ساتھ خَلط مَلط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے

،ولا تخلِطوا الحق الذي بينته لكم بالباطل الذي افتريتموه واحذروا كتمان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبكم، وأنتم تجدونها مكتوبة عندكم، فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم

আর সত্যকে তোমরা মিথ্যার পোশাক পরিয়ো না বা সত্যকে গোপন কর না, অথচ তোমরা জানো।

And mix not truth with falsehood, nor conceal the truth [i.e. Muhammad Peace be upon him is Allah 's Messenger and his qualities are written in your Scriptures, the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] while you know (the truth).

और सत्य में असत्य का घाल-मेल न करो और जानते-बुझते

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 78 -

Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# सत्य को छिपाओ मत



# Al-Baqara (2:121)

# بس<u>االلهم</u> الرحيم

ٱلذينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَكَفُرْ بِهِۦ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے

الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى، يقرؤونه القراءة الصحيحة، ويتبعونه حق الاتباع، ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان برسل الله، ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون ولا يبرّلون ما جاء فيه. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، وأما الذين بدّلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه، فهؤلا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 79 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

الله عليه ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسراتًا عند الله عليه، ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسراتًا عند الله

যাদের আমরা গ্রন্থ দিয়েছি তারা উহার তিলাওতের ন্যায্যতা মোতাবেক উহা অধ্যয়ন করে। তারাই এতে ঈমান এনেছে। আর যারা এতে অবিশ্বাস পোষণ করে তারা নিজেরাই হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

Those (who embraced Islam from Bani Israel) to whom We gave the Book [the Taurat (Torah)] [or those (Muhammad's Peace be upon him companions) to whom We have given the Book (the Quran)] recite it (i.e. obey its orders and follow its teachings) as it should be recited (i.e. followed), they are the ones that believe therein. And whoso disbelieves in it (the Quran), those are they who are the losers. (Tafsir Al-Qurtubi. Vol. 2, Page 95).

जिन लोगों को हमने किताब दी है उनमें वे लोग जो उसे उस तरह पढ़ते है जैसा कि उसके पढ़ने का हक़ है, वही उसपर

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 80 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ईमान ला रहे है, और जो उसका इनकार करेंगे, वही घाटे में रहनेवाले है



# Al-Bagara (2:146)

### بس<u>االله</u>م اللحيمل ممالحيم

ٱلذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِقُونَهُۥ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے

الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أنّ محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه المذكورة في كتبهم، مثل معرفتهم بأبنائهم. وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صِدْقه، وثبوت أوصافه

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 81 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

যাদের আমরাআ্রি কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে চিনতে পারছে যেমন তারা চিনতে পারে তাদের সন্তানদের। কিন্তু তাদের মধ্যের একদল নিশ্চয়ই সত্য কথা গোপন করছে, আর তারা জানে।

Those to whom We gave the Scripture (Jews and Christians) recognise him (Muhammad SAW or the Ka'bah at Makkah) as they recongise their sons.

But verily, a party of them conceal the truth while they know it - [i.e. the qualities of Muhammad SAW which are written in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)].

जिन लोगों को हमबाब किताब दी है वे उसे पहचानते है, जैसे अपने बेटों को पहचानते है और उनमें से कुछ सत्य को जान-बूझकर छिपा रहे हैं



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# Al-Baqara (2:176)

# اللَّهُ اللَّهُ تَرَلَ ٱلْكِتَٰبُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ آخْتَلَقُوا فِي ٱلْكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ الله تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خ لاف میں ہیں

ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى نرّل كتبه على رسله مشتملة على الحق المبين، فكفروا به. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، لفي منازعة . ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب

তা-ই! কারণ আল্লাহ্ৠ গ্রন্থখানা নাযিল করেছেন সত্যের সাথে। আর যারা গ্রন্থখানার মতবিরোধ করে তারা নিঃসন্দেহ একগুঁয়েমিতে বহুদর পৌঁছেছে

That is because Allah has sent down the Book (the Quran) in truth. And verily, those who disputed

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 83 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

as regards the Book are far away in opposition.

वह (यातना) इसलिए होगी कि अल्लाहॐ ने तो हक़ के साथ किताब उतारी, किन्तु जिन लोगों ने किताब के मामले में विभेद किया वे हठ और विरोध में बहुत दूर निकल गए



# An-Nisaa (4:78)

بس<u>االلهم</u> الرحمن الرحيم

أَيْنَمَا تَكُوثُواْ يُدْرِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُشْيَدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَٰذِهِ۔ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّنَةٌ يَقُولُواْ هَٰذِهِ۔ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللهِ فَمَالِ هَٰوُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَقْقَهُونَ حَدِيثًا

تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آپکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 84 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ الله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہوگیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں

أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم، ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحة المعارك والقتال. وإن يحصل لهم ما يسرّهم من متاع هذه الحياة، ينسبوا حصوله إلى الله تعالى، وإن وقع عليهم ما يكرهونه ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يكرهونه ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،جهالة وتشاؤمًا، وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده بقضائه وقدره، فما بالهم لا يقاربون فهم أيّ حديث تحدثهم به؟

ভালো যা কিছু তোমার ঘটে তা কিন্তু আল্লাহঞ্জর কাছ থেকে, আর মন্দ বিষয় থেকে যা কিছু তোমার ঘটে তা কিন্তু তোমার নিজের থেকে। আর আমরা তোমাকে মানবগোষ্ঠীর জন্য রসূলরূপে পাঠিয়েছি। আর সাক্ষীরূপে আল্লাহঞ্জই যথেষ্ট।

"Wheresoever you may be, death will overtake you

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 85 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

even if you are in fortresses built up strong and high!" And if some good reaches them, they say,

"This is from Allah," but if some evil befalls them,
they say, "This is from you (O Muhammad SAW)."

Say: "All things are from Allah," so what is wrong with these people that they fail to understand any word?

"तुम जहाँ कहीं भी होंगे, मृत्यु तो तुम्हें आकर रहेगी; चाहे तुम मज़बूत बुर्जों (क़िलों) में ही (क्यों न) हो।" यदि उन्हें कोई अच्छी हालत पेश आती है तो कहते है, "यह तो अल्लाह के पास से है।" परन्तु यदि उन्हें कोई बुरी हालत पेश आती है तो कहते है, "यह तुम्हारे कारण है।" कह दो, "हरेक चीज़ अल्लाह के पास से है।" आख़िर इन लोगों को क्या हो गया कि ये ऐसे नहीं लगते कि कोई बात समझ सकें?



Al-Furgaan (25:26)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 86 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ٱلمُلكُ يَوْمَئِذِ ٱلحَقُ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلكَفِرِينَ عَسِيرًا

اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمٰن کا ہی ہوگا اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا

،المُلك الحق في هذا اليوم للرحمن وحده دون مَن سواه وكان هذا اليوم صعبًا شديدًا على الكافرين، لما ينالهم من العقاب والعذاب الأليم.

সার্বভৌমত্ব সেইদিন সত্যি-সত্যি পরম করুণাময়েরআ ্রিজি। আর অবিশ্বাসীদের জন্য সেই দিনটি হবে বড় কঠিন!

The sovereignty on that Day will be the true (sovereignty), belonging to the Most Beneficent (Allah ), and it will be a hard Day for the disbelievers (those who disbelieve in the Oneness of Allah Islamic Monotheism).

उस दिन वास्तविक राज्य रहमानॐ का होगा और वह दिन

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 87 -

Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty. All-Wise.

इनकार करनेवालों के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा



# An-Naml (27:79)

اللحمان على اللهِ إِنْكُ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ فَتُوكَلُ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

پس آپ یقیناً اللّٰہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں

فاعتمد -أيها الرسول- في كل أمورك على الله، وثق به؛ فإنه كافيك، إنك على الحق الواضح الذي لا شك فيه.

সুতরাং তুমি আল্লাহ্ র উপরে নির্ভর কর। নিঃসন্দেহ তুমিই হচ্ছ সুস্পষ্ট সত্যের উপরে।

So put your trust in Allah ; surely, you (O Muhammad SAW) are on manifest truth.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 88 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

अतः अल्लाह पर भरोसा रखो। निश्चय ही तुम स्पष्ट सत्य पर हो



# Yaseen (36:7)

لقدْ حَق ٱلقوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَق ٱلقوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہوچکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے

لقد وجب العذاب على أكثر هؤلاء الكافرين، بعد أن عُرض عليهم الحق فرفضوه، فهم لا يصدقون بالله ولا برسوله، ولا يعملون بشرعه

সুনিশ্চিত যে বক্তব্যটি তাদের অনেকের সন্বন্ধে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে, তাই তারা বিশ্বাস করছে না।

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 89 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

Indeed the Word (of punishment) has proved true against most of them, so they will not believe.

उनमें से अधिकतर लोगों पर बात सत्यापित हो चुकी है। अतः वे ईमान नहीं लाएँगे।



# Aal-i-Imraan (3:60)

اللَّهُمْنِ مِن رَبِّكَ فَلَا تُكُن مِنَ ٱلمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ الْمُمْتَرِينَ

تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے خبردار شک کرنے و الوں میں نہ ہونا

الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك -أيها الرسول- من ربك، فدل على يقينك، وعلى ما أنت عليه من ترك الافتراء، ولا تكن من الشاكين، وفي هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

তোমার প্রভুর্ব্রা াঞ্চ কাছ থেকে আসা ধ্রুবসত্য, কাজেই সংশয়ীদের দলভুক্ত হয়ো না।

(This is) the truth from your Lord, هُوَاللهُ so be not of those who doubt.

यह हक़ तुम्हारे रबब्णिकिकी ओर से हैं, तो तुम संदेह में न पड़ना



Aal-i-Imraan (3:71)

يَّأُهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلبَّطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

اے اہل کتاب! باوجود جاننے کے حق وباطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟

يا أهل التوراة والإنجيل لِمَ تخلطون الحق في كتبكم بما

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 91 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

حرفتموه وكتبتموه من الباطل بأيديكم، وتُخْفون ما فيهما من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو الحق، وأنتم تعلمون ذلك؟

হে গ্রন্থধারিগণ! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার পোশাক পরিয়ে দিচ্ছ, আর তোমরা জেনেশুনে সত্যকে লুকোচ্ছ?

O people of the Scripture (Jews and Christians):

"Why do you mix truth with falsehood and conceal
the truth while you know?"

ऐ किताबवालो! सत्य को असत्य के साथ क्यों गड्ड-मड्ड करते और जानते-बूझते हुए सत्य को छिपाते हो?



# Be not Pleaders for the

# Treacherous.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 92 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



# An-Nisaa (4:105)

بس<u>االلهم</u> الرحيم

إِتَّا أَنْرَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَبُكَ ٱللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے الله نے تم کو شناسا کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو

إنا أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن مشتملا على الحق؛ لتفصل بين الناس جميعًا بما أوحى الله إليك، وبَصرك به، فلا تكن للذين يخونون أنفسهم -بكتمان الحق- مدافعًا عنهم بما .أيدوه لك من القول المخالف للحقيقة

আর আল্লাহ্<sup>্র্র্জু</sup>র কাছে পরিত্রাণ খোঁজো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্<sup>ঞ্জু</sup> হচ্ছেন পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... 93 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

Surely, We have sent down to you (O Muhammad SAW) the Book (this Quran) in truth that you might judge between men by that which Allah has shown you (i.e. has taught you through Divine Inspiration), so be not a pleader for the treacherous.

निस्संदेह हम किताब हक़ के साथ उतारी है, ताकि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिखाया है उसके अनुसार लोगों के बीच फ़ैसला करो। और तुम विश्वासघाती लोगों को ओर से झगड़नेवाले न बनो



# Al-Maaida (5:77)

بس<u>اراللهم</u> اللحجمل سلامتيم

قُلْ يَأَهْلَ ٱلكِتَٰبِ لَا تَعْلُوا فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوَا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ

کہہ دیجیئے اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو اور

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 94 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں

قل -أيها الرسول- للنصارى: لا تتجاوزوا الحقّ فيما تعتقدونه من أمر المسيح، ولا تتبعوا أهواءكم، كما اتبع اليهود أهواءهم في أمر الدين، فوقعوا في الضلال، وحملوا كثيرًا من الناس على الكفر بالله، وخرجوا عن طريق الاستقامة الى طريق على الكفر بالله، وخرجوا عن طريق الاستقامة الى طريق .

বলো -- "হে গ্রন্থপ্রাপ্ত লোকেরা! তোমাদের ধর্মমতে বাড়াবাড়ি করো না সত্য কারণ ছাড়া, আর লোকদের হীন-কামনার অনুবর্তী হয়ো না, -- যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছিল আর বহুজনকে করেছিল পথহারা, আর বিপথে গিয়েছিল সরল পথ থেকে।

Say (O Muhammad SAW): "O people of the Scripture (Jews and Christians)! Exceed not the limits in your religion (by believing in something) other than the truth, and do not follow the vain desires of people

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 95 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

Who went astray in times gone by, and who misled many, and strayed (themselves) from the Right Path."

कह दो, "ऐ किताबवालो! अपने धर्म में नाहक़ हद से आगे न बढ़ो और उन लोगों की इच्छाओं का पालन न करो, जो इससे पहले स्वयं पथभ्रष्ट हुए और बहुतो को पथभ्रष्ट किया और सीधे मार्ग से भटक गए



# An-Nisaa (4:171)

بس<u>اراللهم</u> اللحيمان مرادجيم

يَّأُهْلَ ٱلكِتَّبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلحَقِّ إِتْمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٓ أَلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٍ مِنْهُ فَـُ أَمِنُوا بِٱللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ ٱنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِتَمَا ٱللهُ إِلَهُ وَحِدٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ فِي أَلْسَمُوتِ وَلَدُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ وَكِيلًا وَمَا فِي ٱللَّهُ وَكَيلًا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 96 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور الله پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو، مسیح عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) تو صرف الله تعالیٰ کے رسول اور اس (کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں، جسے مریم (علیہا السلام کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لئے تم الله کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ الله تین ہیں، اس سے باز آجاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے، الله عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور الله کام بنانے والا

يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، فلا تجعلوا له صاحبة ولا ولدًا ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أرسله الله بالحق وخلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، وهي قوله "كن"، فكان، وهي نفخة من الله تعالى نفخها جبريل بأمر ربه ، فصدِقوا بأن الله واحد وأسلموا له، وصدِقوا رسله فيما جاؤوكم به من عند الله واعملوا به، ولا تجعلوا عيسى وأمه جاؤوكم به من عند الله واعملوا به، ولا تجعلوا عيسى وأمه

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... 97 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ما الله على الله الله الله الله واحد سبحانه. ما في السموات والأرض عليه، إنما الله إله واحد سبحانه. أو ولد؟ وكفى بالله وكيد منهم صاحبة أو ولد؟ وكفى بالله وكيد معاشهم، فتوكلوا عليه وحده للا على تدبير خلقه وتصريف معاشهم، فتوكلوا عليه وحده للا على تدبير خلقه وتصريف معاشهم، فتوكلوا عليه وحده

فهو كافيكم

O people of the Scripture (Jews and Christians)! Do not exceed the limits in your religion, nor say of Allah aught but the truth. The Messiah 'lesa (Jesus), son of Maryam (Mary), was (no more than) a Messenger of Allah and His Word, ("Be!" - and he was) which He bestowed on Maryam (Mary) and a spirit (Ruh) created by Him; so believe in Allah and His Messengers. Say not: "Three (trinity)!" Cease! (it is) better for you. For Allah is (the only) One Ilah (God), Glory be to Him (Far Exalted is He) above having a son. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah is

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ऐ किताबवालों! अपने धर्म में हद से आगे न बढ़ो और
अल्लाहॐ से जोड़कर सत्य के अतिरिक्त कोई बात न कहो।
मरयम का बेटा मसीह-ईसा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि
अल्लाहॐ का रसूल है और उसका एक 'किलमा' है, जिसे
उसने मरमय की ओर भेजा था। और उसकी ओर से एक
रूह है। तो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान
लाओ और "तीन" न कहो - बाज़ आ जाओ! यह तुम्हारे लिए
अच्छा है - अल्लाहॐ तो केवल अकेला पूज्य है। यह उसकी
महानता के प्रतिकूल है कि उसका कोई बेटा हो। आकाशों
और धरती में जो कुछ है, उसी का है। और अल्लाहॐ
कार्यसाधक की हैसियत से काफ़ी है



Yunus (10:32)

بس<u>االله</u>م اللحيمان مبللجيم

فَدَّلِكُمُ ٱللهُ رَبُكُمُ ٱلْحَقُ فَمَادًا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الْحَقِّ إِلَّا الْحَقِّ إِلَّا الْحَقِّ إِلَا الْحَقِّ اللَّالُ فَأْتَى تُصْرَفُونَ

سو یہ ہے الله تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 99 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟

فذلكم الله ربكم هو الحق الذي لا ريب فيه، المستَحق للعبادة وحده لا شريك له، فأي شيء سوى الحق إلا الضلال ؟، فكيف تُصْرَفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟

এই তবে আল্লাহ্, া -- তোমাদের আসল প্রভু, সত্যের পরে তবে মিথ্যা ভিন্ন আর কি থাকে? সুতরাং কোথায় তোমরা ফিরে যাচ্ছ?

Such is Allah, your Lord in truth. So after the truth, what else can there be, save error? How then are you turned away?

फिर यही अल्लाह तो है तुम्हारा वास्तविक रब। फिर आख़िर सत्य के पश्चात पथभ्रष्टता के अतिरिक्त और क्या रह जाता है? फिर तुम कहाँ से फिरे जाते हो?



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# Allaahu. will Establish the Truth , Even if the Criminals, Disbelievers, Infidels, Sinners, hate it.

Yunus (10:82)

بس<u>اراللهم</u> الركيمن مركزيمن

وَيُحِقُ ٱللهُ ٱلحَقّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ

اور اللّٰہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کردیتا ہے گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھیں

ويثبّت الله الحق الذي جئتكم به من عنده فيُعليه على باطلكم بكلماته وأمره، ولو كره المجرمون أصحاب المعاصي من آل فرعون

আল্লাহ্ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন যদিও অপরাধীরা অসন্তষ্ট হয়।

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 101 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

"And Allah will establish and make apparent the truth by His Words, however much the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.)

may hate it."

"अल्लाह अपने शब्दों से सत्य को सत्य कर दिखाता है, चाहे अपराधी नापसन्द ही करें।"



Faatir (35:4)

بس<u>االلهم</u> اللحمل ملاحمه

وَإِن يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قُبْلِكَ وَإِلَى وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱللَّمُورُ

اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جاچکے ہیں۔ تمام کام الله ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 102 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

،وإن يكذبك قومك -أيها الرسول- فقد كَذِّب رسل مِن قبلك . وإلى الله تصير الأمور في الآخرة، فيجازي كلا بما يستحق . وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم .

আর যদি তারা মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার
আগেও রসূলগণ অবশ্য মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত
হয়েছিলেন। আর আল্লাহ্<sup>ৠ</sup>র তরফেই সব ব্যাপারকে
ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

And if they belie you (O Muhammad SAW), so were
Messengers belied before you. And to Allah
return all matters (for decision).

और यदि वे तुम्हें झुठलाते तो तुमसे पहले भी कितने ही रसूल झुठलाए जा चुके है। सारे मामले अल्लाह हैं ही की ओर पलटते हैं



Faatir (35:5)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 103 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

بس<u>االلهم</u> الرحمن الرحيم

يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ فَلَا تَعُرَّتُكُمُ ٱلحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَعُرَّتُكُم بِٱللهِ ٱلْعَرُورُ

لوگو! الله تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تمہیں زندگانی ٔ دنیا دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے

يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والثواب والعقاب حق ثابت ، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بشهواتها ومطالبها، ولا يخدعنكم بالله الشيطان. إن الشيطان لبني آدم عدو، فاتخذوه عدوًا ولا تطيعوه، إنما يدعو أتباعه إلى الضلال؛ ليكونوا من أصحاب النار الموقدة

ওহে মানবগোষ্ঠী! নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ৠর ওয়াদা ধ্রুব সত্য,
কাজেই এই দুনিয়ার জীবন তোমাদের যেন কিছুতেই
প্রবঞ্চনা না করে।

O mankind! Verily, the Promise of Allah is true. So let not this present life deceive you, and let not

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 104 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

the chief deceiver (Satan) deceive you about

# Allah∰.

ऐ लोगों! निश्चय ही अल्लाहॐ का वादा सच्चा है। अतः सांसारिक जीवन तुम्हें धोखे में न डाले और न वह धोखेबाज़ अल्लाहॐ के विषय में तुम्हें धोखा दे



Sidq





An-Nisaa (4:87)



اللهُ لاَ إِلهَ إِلَا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

الله وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں وہ تم (سب کو یقینا قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے (آنے میں کوئی شک نہیں، الله تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا

الله وحده المتفرد بالألوهية لجميع الخلق، ليجمعنكم يوم القيامة، الذي لا شك فيه، للحساب والجزاء. ولا أحد أصدق من الله حديثًا فيما أخبر به

তোমাদের তাহলে কি হয়েছে যে মূনাফিকদের সম্বন্ধে তোমরা দুই দল হয়েছ, অথচ আল্লাহ্ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন তারা যা অর্জন করেছে সেজন্য? তোমরা কি তাকে পথ দেখাতে চাও যাকে আল্লাহ্ পথভ্রন্ট হতে দিয়েছেন? আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রন্ট হতে দেন তার জন্য তুমি কিছুতেই পথ পাবে না।

Allah La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He.). Surely, He will gather you together on the Day of Resurrection about which there is no doubt. And who is truer in statement

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 106 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# than Allah?

अल्लाह के सिवा कोई इष्ट -पूज्य नहीं। वह तुम्हें क़ियामत के दिन की ओर ले जाकर इकट्ठा करके रहेगा, जिसके आने में कोई संदेह नहीं, और अल्लाह से से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है



# An-Nisaa (4:122)

### بس<u>ارالله</u>م اللحيمان مرادجيمان

وَٱلذِينَ ءَامَنُوا ْ وَعَمِلُوا ْ ٱلصَّلِحَٰتِ سَنُدْخِلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَعْدَ ٱللهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا

اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابدالاباد رہیں گے، یہ ہے الله کا وعدہ جو سراسر سچا ہے اور کون ہے جو اپنی بات میں الله سے زیادہ سچا ہو؟

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

by all have His Mercy on them. Surely Allah and His Messenger. Allah and His Messenge

ووعده.

এ হবে না তোমাদের চাওয়া অনুসারে, আর গ্রন্থপ্রাপ্তদের
চাওয়া অনুসারেও নয়। যে কেউ কুকর্ম করে তাই দিয়ে
তাকে প্রতিফল দেয়া হবে, আর তার জন্য সে
আল্লাহ্ ক্রিক ছাড়া পাবে না কোনো বন্ধু, না কোনো
সহায়।

But those who believe (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) and do deeds of righteousness, We shall admit them to the Gardens under which rivers flow (i.e. in Paradise) to dwell therein forever. Allah Promise is the Truth, and whose words can be truer than those of Allah? (Of course, none).

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें हम जल्द ही ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह सें से बढ़कर बात का सच्चा कौन हो सकता है?



#### Al-Hujuraat (49:15)

#### بس<u>اراللهم</u> الرحيم الرحيم

إِتَمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلذِينَ ءَامَنُوا بِٱللهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلصِّدِقُونَ

مومن تو وہ ہیں جو الله اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لائیں پھر شک وشبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے الله کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، (اپنے دعوائے ایمان میں) یہی سچے اور راست گو ہیں

،إنما المؤمنون الذين صدّقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه ثم لم يرتابوا في إيمانهم، وبذلوا نفائس أموالهم وأرواحهم

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 109 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ما الصادقون في إيمانهم

নিঃসন্দেহ মুমিন তারাই যারা আল্লাহ্ তি ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপরে তারা সন্দেহ পোষণ করেনা, আর তাদের ধনসম্পদ ও তাদের জানপ্রাণ দিয়ে আল্লাহ্ করি পথে জিহাদ করে। এরাই খোদ সত্যনিষ্ঠ।

Only those are the believers who have believed in Allah and His Messenger, and afterward doubt not but strive with their wealth and their lives for the Cause of Allah. Those! They are the truthful.

मोमिन तो बस वही लोग है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई सन्देह नहीं किया और अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह के मार्ग में जिहाद किया। वही लोग सच्चे है



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

#### At-Tawba (9:115)

#### بس<u>االلهم</u> الرحيم

وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِلَّ قُوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

اور الله ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلادے جن سے وہ بچیں بیشک الله تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے

وما كان الله ليضلّ قومًا بعد أن مَنّ عليهم بالهداية والتوفيق حتى يبيّن لهم ما يتقونه به، وما يحتاجون إليه في أصول الدين وفروعه. إن الله بكل شيء عليم، فقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وبيّن لكم ما به تنتفعون، وأقام الحجة عليكم يإبلاغكم رسالته

এটি আল্লাহ্ র নয় যে তিনি একটি সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করবেন তাদের তিনি পথ-দেখানোর পরে --এতদূর যে তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দেন কিসে

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 111 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

তারা ধর্মনিষ্ঠা পালন করবে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ 🕬 সব-কিছুতে সর্বজ্ঞাতা।

And Allah will never lead a people astray after He has guided them until He makes clear to them as to what they should avoid. Verily, Allah is the All-Knower of everything.

अल्लाह ऐसा नहीं कि लोगों को पथभ्रष्ट ठहराए, जबकि वह उनको राह पर ला चुका हो, जब तक कि उन्हें साफ़-साफ़ वे बातें बता न दे, जिनसे उन्हें बचना है। निस्संदेह अल्लाह है हर चीज़ को भली-भाँति जानता है



Al-Ahzaab (33:18)

بس<u>اراللهم</u> الرحيمن سلاحيم

قدْ يَعْلَمُ ٱللهُ ٱلمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَٱلقَائِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمِّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَا قَلِيلًا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 112 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

الله تعالیٰ تم میں سے انہیں (بخوبی) جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آجاتے ہیں

إن الله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل الله، والقائلين لإخوانهم: تعالوا وانضموا إلينا، واتركوا محمدًا، فلا تشهدوا معه قتالا؛ فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه، وهم مع تخذيلهم هذا لا يأتون القتال إلا نادرًا؛ رياء وسمعة وخوف الفضيحة

আল্লাহ্ আলবৎ জেনে গেছেন তোমাদের মধ্যের বাধাদান-কারীদের, আর যারা তাদের ভাই-বিরাদরের প্রতি বলে -- "আমাদের সঙ্গে এখানে চলে এসো।" আর তারা যুদ্ধে আসে না অল্প কয়জন ছাড়া, --

Allah already knows those among you who keep back (men) from fighting in Allah Cause, and those who say to their brethren "Come here towards us," while they (themselves) come not to the battle except a little.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 113 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

अल्लाह जिममें से उन लोगों को भली-भाँति जानता है जो (युद्ध से) रोकते है और अपने भाइयों से कहते है, "हमारे पास आ जाओ।" और वे लड़ाई में थोड़े ही आते है, (क्योंकि वे)



#### Al-Ahqaf (46:16)

بس<u>ارالله</u>م اللحيمان مرادجيم

أُولَٰئِكَ ٱلذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْحُبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقُ ٱلذِي كَاثُوا يُوعَدُونَ الصِّدْقُ ٱلذِي كَاثُوا يُوعَدُونَ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بداعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، (یہ) جنتی لوگوں میں ہیں۔ اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا

أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صالحات الأ عمال، ونصفح عن سيئاتهم، في جملة أصحاب الجنة، هذا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 114 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه

এরাই তারা যাদের থেকে আমরা গ্রাঞ্চ গ্রহণ করে থাকি তারা যা করেছিল তার শ্রেষ্ঠ এবং উপেক্ষা করি তাদের মন্দ কার্যাবলী -- জান্নাতের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত। প্রামাণিক প্রতিশ্রুতি যা তাদের কাছে ওয়াদা করা হত।

They are those from whom We shall accept the best of their deeds and overlook their evil deeds.

(They shall be) among the dwellers of Paradise, a promise of truth, which they have been promised.

ऐसे ही लोग जिनसे हम अच्छे कर्म, जो उन्होंने किए होंगे, स्वीकार कर लेगें और उनकी बुराइयों को टाल जाएँगे। इस हाल में कि वे जन्नतवालों में होंगे, उस सच्चे वादे के अनुरूप जो उनसे किया जाता रहा है



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



## ...Those are Al-Muttagoona.....

?????.r.u.one amongst them

???????



Az-Zumar (39:33)

بس<u>االله</u>م اللحيمان

وَٱلذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلمُتقونَ

اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں

،والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من الأنبياء وأتباعهم وصدّق به إيمانًا وعملا أولئك هم الذين جمعوا خصال التقوى وفي مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به، العاملون بشريعته من الصحابة

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 116 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

رضي الله عنهم، فمَن بعدهم إلى يوم الدين

আর যারা সত্য নিয়ে এসেছে ও একে সত্য বলে স্বীকার করেছে এরাই খোদ মুত্তাকী।

And he (Muhammad SAW) who has brought the truth (this Quran and Islamic Monotheism) and (those who) believed therein (i.e. the true believers of Islamic Monotheism), those are Al- Muttaqun (the pious and righteous persons - see V. 2:2).

और जो व्यक्ति सच्चाई लेकर आया और उसने उसकी पुष्टि की, ऐसे ही लोग डर रखते है



Luqman (31:8)

بسلاليهما إنّ ٱلذينَ ءَامَنُوا ْ وَعَمِلُوا ۖ ٱلصلِحَٰتِ لَهُمْ جَنّتُ ٱلنّعِيم

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 117 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

بیشک جن لوگوں نےایمان قبول کیا اور کام بھی نیک (مطابق سنت) کیے ان کے لئے نعمتوں والی جنتیں ہیں

إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التي أمروا بها، أولئك لهم نعيم مقيم في الجنات.

নিঃসন্দেহ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে তাদের জন্য রয়েছে আনন্দময় উদ্যানসমূহ --

Verily, those who believe (in Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, for them are Gardens of delight (Paradise).

अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं,



Luqman (31:9)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 118 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

خَلِدِينَ فَيهَا وَعْدَ ٱللهِ حَقًا وَهُوَ ٱلعَزِيرُ ٱلحَكِيمُ

جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الله کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت وغلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے

،وحياتهم في تلك الجنات حياة أبدية لا تنقطع ولا تزول ،وعدهم الله بذلك وعدًا حقًا. وهو سبحانه لا يُخلف وعده .وهو العزيز في أمره، الحكيم في تدبيره

সেখানে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এ আল্লাহ্র একান্ত সত্য ওয়াদা। আর তিনিই হচ্ছেন মহাশক্তিশালী, পরমজ্ঞানী।

To abide therein. It is a Promise of Allah in truth.

And He is the All-Mighty, the All-Wise.

जिनमें वे सदैव रहेंगे। यह अल्लाह का सच्चा वादा है और वह अत्यन्त प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



# <u>Ahsanu</u>



AL-BAQARA (2:138)

بس<u>ارالتهم</u> رالرحمن ملائحتهم

صِبْعَةَ ٱللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ صِبْعَةً وَتَحْنُ لهُ، عَبِدُونَ

الله کا رنگ اختیار کرو اور الله تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں

الزموا دين الله الذي فطركم عليه، فليس هناك أحسنُ مِن فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالزموها وقولوا نحن خاضعون مطيعون لربنا في اتباعنا ملة إبراهيم. The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

"আল্লাহ্র রঙ। আর রঙের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র চাইতে কে বেশী সুন্দর? আর আমরা তাঁরই উপাসনাকারী।"

[OUR SIBGHAH (RELIGION) IS] THE SIBGHAH (RELIGION)
OF ALLAH (ISLAM) AND WHICH SIBGHAH (RELIGION) CAN
BE BETTER THAN ALLAH'S? AND WE ARE HIS
WORSHIPPERS. [TAFSIR IBN KATHIR.]

(कहो,) "अल्लाह का रंग ग्रहण करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंह हो सकता है? और हम तो उसी की बन्दगी करते हैं।"



## <u>Muhsin</u>

An-NISAA (4:125)

بس<u>اراللهم</u> الرحمون مرادجيهم

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمِنْ أَسْلُمَ وَجْهَهُۥ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيقًا وَٱتَّخَدُ ٱللهُ إِبْرُهِيمَ خَلِيلًا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 121 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے کو الله کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم (علیہ السلام) کو الله تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے

لا أحد أحسن دينًا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده، وهو محسن، واتبع دين إبراهيم وشرعه، مائلا عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام - واتخذه صفيّاً من بين سائر خلقه وفي هذه الآية، إثبات صفة الخُلة لله -تعالى - وهي أعلى وفي هذه الآية، إثبات المحبة، والاصطفاء

আর আল্লাহ্ রুরই যা-কিছু আছে মহাকাশমন্ডলে ও যা-কিছু পৃথিবীতে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সব-কিছুরই বেষ্টনকারী।

AND WHO CAN BE BETTER IN RELIGION THAN ONE WHO
SUBMITS HIS FACE (HIMSELF) TO ALLAH (I.E.
FOLLOWS ALLAH)'S RELIGION OF ISLAMIC

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 122 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

MONOTHEISM); AND HE IS A MUHSIN (A GOOD-DOER - SEE V. 2:112). AND FOLLOWS THE RELIGION OF IBRAHIM (ABRAHAM) HANIFA (ISLAMIC MONOTHEISM - TO WORSHIP NONE BUT ALLAH ALONE). AND ALLAH DID TAKE IBRAHIM (ABRAHAM) AS A KHALIL (AN INTIMATE FRIEND).

और दीन (धर्म) की स्पष्ट से उस व्यक्ति से अच्छा कौन हो सकता है, जिसने अपने आपको अल्लाह के आगे झुका दिया और इबराहीम के तरीक़े का अनुसरण करे, जो सबसे कटकर एक का हो गया था? अल्लाह ने इबराहीम को अपना घनिष्ठ मित्र बनाया था



# Who is Better in Judgement than Allaahu.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 123 
Edit with WPS Office

#### <mark>সেAt-Tawba (9:71)</mark>

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



**AL-MAAIDA** (5:50)

#### بس<u>االلهم</u> باللجيمان باللجيمان

## أَفُحُكُمَ ٱلجِّهلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے الله تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟

أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بما تعارف عليه المشركون عبدة الأوثان من الضلالات والجهالات؟! لا يكون ذلك ولا يليق أبدًا ومَن أعدل مِن الله في حكمه لمن عقل عن الله شرَعه، وآمن به، وأيقن أن حكم الله هو الحق؟

তবে কি তারা অজ্ঞতার যুগের বিচার ব্যবস্থা চায়? আর আল্লাহ্ র্ক্সর চাইতে কে বেশি ভালো বিচার ব্যবস্থায় সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা সুনিশ্চিত?

DO THEY THEN SEEK THE JUDGEMENT OF (THE DAYS OF)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 124 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

IGNORANCE? AND WHO IS BETTER IN JUDGEMENT THAN ALLAH FOR A PEOPLE WHO HAVE FIRM FAITH.

अब क्या वे अज्ञान का फ़ैसला चाहते है? तो विश्वास करनेवाले लोगों के लिए अल्लाह से अच्छा फ़ैसला करनेवाला कौन हो सकता है?



Az-ZUMAR (39:23)

#### بس<u>االلهم</u> اللحيمان ماللحيمام

اللهُ نَرُلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُتَشَبِّهًا مَثَانِىَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكَرِ اللهِ دَٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلُ اللهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

الله تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 125 -

Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں آخر میں ان کے جسم اور دل الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یہ ہے الله تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعہ جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ اور جسے الله تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں

،الله تعالى هو الذي نزل أحسن الحديث، وهو القرآن العظيم متشابهاً في حسنه وإحكامه وعدم اختلافه، تثنى فيه القصص والأحكام، والحجج والبينات، تقشعر من سماعه وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم؛ تأثرًا بما فيه من ترهيب ووعيد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم؛ استبشارًا بما فيه من وعد وترغيب، ذلك التأثر بالقرآن هداية من الله لعباده. والله يهدي بالقرآن من يشاء من عباده. ومن يضلله الله عن الإيمان بهذا بالقرآن؛ لكفره وعناده، فما له من هاد يهديه ويوفقه ...

আল্লাহ্ অবতারণ করেছেন শ্রেষ্ঠ বিবৃতি -- একখানা গ্রন্থ, সুবিন্যস্ত, পুনরাবৃত্তিময়, এতে যারা তাদের প্রভুর্ক্তাঞ্চিকে ভয় করে তাদের চামড়া শিউরে ওঠে, তারপর তাদের ছাল ও তাদের দিল নরম হয় আল্লাহ্ঞীর স্মরণে। এটিই আল্লাহ্রঞ্চি পথ-নির্দেশ, এর

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 126 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

দ্বারা তিনি পথ দেখিয়ে থাকেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট হতে দেন, তার জন্য তবে হেদায়তকারীদের কেউ নেই।

ALLAH HAS SENT DOWN THE BEST STATEMENT, A
BOOK (THIS QURAN), ITS PARTS RESEMBLING EACH
OTHER IN GOODNESS AND TRUTH, OFT-REPEATED. THE
SKINS OF THOSE WHO FEAR THEIR LORD SHIVER
FROM IT (WHEN THEY RECITE IT OR HEAR IT). THEN THEIR
SKIN AND THEIR HEART SOFTEN TO THE REMEMBRANCE
OF ALLAH. THAT IS THE GUIDANCE OF ALLAH. HE
GUIDES THEREWITH WHOM HE PLEASES AND WHOMEVER
ALLAH SENDS ASTRAY, FOR HIM THERE IS NO GUIDE.

अल्लाह ने सर्वोत्तम वाणी अवतरित की, एक ऐसी किताब जिसके सभी भाग परस्पर मिलते-जुलते है, जो रुख़ फेर देनेवाली (क्रांतिकारी) है। उससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते है जो अपने रब से डरते है। फिर उनकी खालें (शरीर) और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की ओर झुक जाते है। वह अल्लाह का मार्गदर्शन है, उसके द्वारा वह

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 127 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

सीधे मार्ग पर ले आता है, जिसे चाहता है। और जिसको अल्लाह पथभ्रष्ट रहने दे, फिर उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं



#### Hud (11:7)

#### بس<u>ارالله</u>م الرحيمان

وَهُوَ ٱلذِي خَلَقَ ٱلسَمَّوٰتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِتَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ آلمَوْتِ لِيَقُولَنَ ٱلذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُسِرُ

الله ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان وزمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کئے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو

#### ہی ہے

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 128 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

،وهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك؛ ليختبركم أيكم أحسن له طاعةً وعملا وهو ما كان خالصًا لله موافقًا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت -أيها الرسول- الهؤلاء المشركين من قومك: إنكم مبعوثون أحياءً بعد موتكم لسارعوا إلى التكذيب وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر ببن

আর তিনি াঞ্ছিই সেইজন যিনি মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, আর তাঁর আরশ রয়েছে পানির উপরে, যেন তিনি তোমাদের যাচাই করতে পারেন যে তোমাদের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ। আর যদি তোমাকে বলতে হয় -- "নিঃসন্দেহ মৃত্যুর পরে তোমাদের পুনরুখিত করা হবে", যারা অবিশ্বাস করে তারা নিশ্চয় বলবে -- "এ তো স্পষ্টতঃ জাদু বই নয়।"

And He it is Who has created the heavens and the earth in six Days and His Throne was on the water, that He might try you, which of you is the best in

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 129 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

deeds. But if you were to say to them: "You shall indeed be raised up after death," those who disbelieve would be sure to say, "This is nothing but obvious magic."

वहीं है जिसने आकाशों और धरती को छः दिनों में पैदा किया - उसका सिंहासन पानी पर था - तािक वह तुम्हारी परीक्षा ले कि तुममें कर्म की स्पष्ट से कौन सबसे अच्छा है। और यदि तुम कहो कि "मरने के पश्चात तुम अवश्य उठोगे।" तो जिन्हें इनकार है, वे कहने लगेंगे, "यह तो खुला जादू है।"



#### An-Nahl (16:125)

َللْحَمْهُ وَالْمَوْعِظةِ الْحَكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلهُم بِٱلْتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْحَسَنَةِ وَجَدِلهُم بِٱلْتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْحَسَنَةِ وَجَدِلهُم بِآلَتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْحَلْمُ بَعَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ لِلْمُهْتَدِينَ اللّهُ الْمُعْتَدِينَ الْمُهْتَدِينَ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from
BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 130 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلایئے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے، یقینا آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے

ادعُ -أيها الرسول- أنت ومَن اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم، بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله إليك في الكتاب والسنة، وخاطب الناس بالأسلوب المناسب لهم، وانصح ،لهم نصحًا حسنًا، يرغبهم في الخير، وينفرهم من الشر وجادلهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين. فما عليك إلا البلاغ، وقد بلغّت، أما هدايتهم فعلى الله وحده، فهو أعلم بمن ضلّ عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين

তোমার প্রভুরবা জার বাস্তায় আহ্বান করো জ্ঞান ও সুষ্ঠু উপদেশের দ্বারা, আর তাদের সাথে পর্যালোচনা কর এমনভাবে যা শ্রেষ্ঠ। নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু স্বয়ং ভাল জানেন তাকে যে তাঁর আজিপথ থেকে ভ্রস্ট হয়েছে, আর তিনি ভাল জানেন সৎপথাবলম্বীদের।

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 131 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

Invite (mankind, O Muhammad SAW) to the Way of your Lord الله (i.e. Islam) with wisdom (i.e. with the Divine Inspiration and the Quran) and fair preaching, and argue with them in a way that is better. Truly, your Lord knows best who has gone astray from His Path, and He is the Best Aware of those who are guided.

अपने रब के मार्ग की ओर तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ बुलाओ और उनसे ऐसे ढंग से वाद विवाद करो जो उत्तम हो। तुम्हारा रब उसे भली-भाँति जानता है जो उस के मार्ग से भटक गया और वह उन्हें भी भली-भाँति जानता है जो जानता है जो मार्ग पर है



# Surely Shaitan (Satan) as a Plain Enemy, sows Disagreements

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

### among Men.

Al-Israa (17:53)

بس<u>االلهم</u> الرحيمان

وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلْتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنسَّنِ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنسَّنِ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنسَّنِ عَدُوًا مُبِينًا

اور میرے بندوں سے کہہ دیجیئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منھ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بےشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے

আর আমার

া

া

আর আমার

া

া

আর আমার

া

া

আর আমার

া

আর বান্দাদের বল যে তারা যেন কথা
বলে যা সর্বোৎকৃষ্ট। নিঃসন্দেহ শয়তান তাদের মধ্যে
বিরোধের উসকানি দেয়। শয়তান মানুষের জন্য নিশ্চয়

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

#### প্রকাশ্য শত্রু।

And say to My slaves (i.e. the true believers of Islamic Monotheism) that they should (only) say those words that are the best. (Because) Shaitan (Satan) verily, sows disagreements among them.

Surely, Shaitan (Satan) is to man a plain enemy.

मेरे الله बन्दों से कह दो कि "बात वहीं कहें जो उत्तम हो। शैतान तो उनके बीच उकसाकर फ़साद डालता रहता है। निस्संदेह शैतान मनुष्य का प्रत्यक्ष शत्रु है।"



Al-Kahf (18:30)

﴿اللَّهُ الْكَثَّةُ الْكَثَّةُ الْكَثَّةُ الْكَثَّةُ الْكَثَّةُ الْكَثَّةُ الْكَثَّةُ الْكَثِيعُ الْكَثَيْعُ الْكَثِيعُ الْكَثَيْعُ الْكَثَيْعُ الْكَثَيْعُ الْكَثَيْعُ الْكَثِيعُ الْكِيعُ الْكَثِيعُ الْكِنْفُوا الْمُنْفِقُ الْكِنْفُوا الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنِيعُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُ

یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 134 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے

إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم أعظم المثوبة، إنا لا نضيع أجورهم، ولا ننقصها على ما أحسنوه من العمل

নিঃসন্দেহ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে -আমরা শিক্ষাই যারা ভাল কাজ করে তাদের কর্মফল
ব্যর্থ করি না।

Verily! As for those who believe and do righteous deeds, certainly! We shall not allow to be lost the reward of anyone who does his (righteous) deeds in the most perfect manner.

रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, तो निश्चय ही किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिदान जिसने अच्छे कर्म किया हो, हम



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# One, who Invites People to Allaahu 's Islamic Monotheism, and does Righteous Deeds, and says: "I am one of the Muslims."

Fussilat (41:33)

بس<u>االلهم</u> الرجيمان الرجيم

وَمَنْ أَحْسَنُ قُوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقُالَ إِتنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو الله کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں

لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وحده وعمل صالحًا وقال: إنني من المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه. وفي الآية حث على الدعوة إلى الله سبحانه، وبيان فضل العلماء الداعين إليه على بصيرة، وَقَق ما جاء عن

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 136 
Fdit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

আর কে তার চাইতে কথাবার্তায় বেশী ভাল যে আল্লাহ্ র্ঞ্জর প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে আর বলে -- "আমি তো নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্যেকার?"

And who is better in speech than he who [says: "My Lord is Allah (believes in His Oneness)," and then stands straight (acts upon His Order), and] invites (men) to Allah (Islamic Monotheism), and does righteous deeds, and says: "I am one of the Muslims."

और उस व्यक्ति से बात में अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की ओर बुलाए और अच्छे कर्म करे और कहे, "निस्संदेह मैं मुस्लिम (आज्ञाकारी) हूँ?"



#### Fussilat (41:34)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from
BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 137 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

بس<u>االلهم</u> الرحيم الرحيم

وَلَا تَسْتَوَى ٱلحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلْتِى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدُوَةٌ كَأَتَهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست

،ولا تستوي حسنة الذين آمنوا بالله، واستقاموا على شرعه ،وأحسنوا إلى خلقه، وسيئة الذين كفروا به وخالفوا أمره وأساؤوا إلى خلقه. ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك، وقابل إساءته لك بالإحسان إليه، فبذلك يصير المسيء .إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك وما يُوفَق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا أنفسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله، وما يُوفَق لها إلا . ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة

আর ভাল জিনিস ও মন্দ জিনিস একসমান হতে পারে না। প্রতিহত করো তাই দিয়ে যা অধিকতর উৎকৃষ্ট,

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 138 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ফলে দেখো! তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা থাকলেও সে যেন ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু।

The good deed and the evil deed cannot be equal.

Repel (the evil) with one which is better (i.e. Allah

ordered the faithful believers to be patient at the time of anger, and to excuse those who treat them badly), then verily! he, between whom and you there was enmity, (will become) as though he was a close friend.

भलाई और बुराई समान नहीं है। तुम (बुरे आचरण की बुराई को) अच्छे से अच्छे आचरण के द्वारा दूर करो। फिर क्या देखोगे कि वही व्यक्ति तुम्हारे और जिसके बीच वैर पड़ा हुआ था, जैसे वह कोई घनिष्ठ मित्र है



Al-Ahqaf (46:16)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 139 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

أُولَٰئِكَ ٱلذِينَ نَتَقَبِّلُ عَنْهُمْ أُحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَرُ عَن سَيَّاتِهِمْ فِي آصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقُ ٱلذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بداعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، (یہ) جنتی لوگوں میں ہیں۔ اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا

أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صالحات الأ عمال، ونصفح عن سيئاتهم، في جملة أصحاب الجنة، هذا الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه

এরাই তারা যাদের থেকে আমরা গ্রহণ করে থাকি তারা যা করেছিল তার শ্রেষ্ঠ এবং উপেক্ষা করি তাদের মন্দ কার্যাবলী -- জান্নাতের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত। প্রামাণিক প্রতিশ্রুতি যা তাদের কাছে ওয়াদা করা হত।

They are those from whom We shall accept the best

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 140 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

of their deeds and overlook their evil deeds. (They shall be) among the dwellers of Paradise, a promise of truth, which they have been promised.

ऐसे ही लोग जिनसे हम अच्छे कर्म, जो उन्होंने किए होंगे, स्वीकार कर लेगें और उनकी बुराइयों को टाल जाएँगे। इस हाल में कि वे जन्नतवालों में होंगे, उस सच्चे वादे के अनुरूप जो उनसे किया जाता रहा है



### Repel evil with Good...141

Al-Muminoon (23:96)

َللْحَمْدُ اَدْفَعْ بِٱلتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلْسَيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

إذا أساء إليك أعداؤك - أيها الرسول - بالقول أو الفعل فلا ،تقابلهم بالإساءة، ولكن ادفع إساءتهم بالإحسان منك إليهم ،نحن أعلم بما يصفه هؤلاء المشركون من الشرك والتكذيب .وسنجازيهم عليه أسوأ الجزاء

যা শ্রেষ্ঠ তাই দিয়ে মন্দ বিষয় প্রতিরোধ করো। আমরা ভাল জানি যা তারা আরোপ করে।

Repel evil with that which is better. We are Best-Acquainted with the things they utter.

बुराई को उस ढंग से दूर करो, जो सबसे उत्तम हो। हम भली-भाँति जानते है जो कुछ बातें वे बनाते है





#### Al-Ankaboot (29:7)

بس<u>االلهم</u> الرحمن الرحيم

وَٱلذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَٰتِ لَنُكُوِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ-اتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ ٱلذِي كَاثُوا يَعْمَلُونَ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from
BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 142 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے

আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমরা তাদের থেকে তাদের দোষক্রটিগুলো অবশ্যই দূর করে দেব, আর তারা যা করত সেজন্য উত্তমভাবে আমরা ঋি অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব।

Those who believe [in the Oneness of Allah

(Monotheism) and in Messenger Muhammad

SAW, and do not apostate because of the harm they receive from the polytheists], and do righteous good deeds, surely, We shall remit from them their evil deeds and shall reward them according to the

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 143 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

best of that which they used to do.

और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छा कर्म किए हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे और उन्हें अवश्य ही उसका प्रतिदान प्रदान करेंगे औं जो कुछ अच्छे कर्म वे करते रहे होंगे







THOSE WHO PRIDE THEMSELVES AS

"ZAKI"S...THE PUREST OF THE

PURE...IRRESPECTIVE OF THE GROUND

REALITIES...

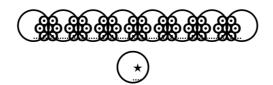

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 144 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

AN-NISAA (4:49)

#### بس<u>اراللهم</u> الرحيم

## أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فُتِيلًا

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش ،خود کرتے ہیں؟ بلکہ الله تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا

أمر أولئك الذين يُثنون على أنفسهم أيها الرسول- ألم تعلم-ويصفونها بالطهر والبعد عن السوء؟ بل الله تعالى ،وأعمالهم لعلمه بحقيقة ،وحده هو الذي يثني على مَن يشاء مِن عباده ولا يُنقصون من أعمالهم شيئًا مقدار الخيط الذي ،أعمالهم يكون في شق نواة التمرة

তুমি কি তাদের দিকে চেয়ে দেখো নি যারা নিজেদের প্রতি পবিত্রতা আরোপ করে? না, আল্লাহ্ পরিত্র করেন যাদের তিনি পছন্দ করেন। আর তাদের অন্যায় করা হবে না খেজুর-বিচির-পাতলা-আবরণ পরিমাণেও।

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

HAVE YOU NOT SEEN THOSE WHO CLAIM SANCTITY FOR

THEMSELVES. NAY - BUT ALLAH SANCTIFIES WHOM

HE PLEASES, AND THEY WILL NOT BE DEALT WITH

INJUSTICE EVEN EQUAL TO THE EXTENT OF A FATILA (A

SCALISH THREAD IN THE LONG SLIT OF A DATE-STONE).

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने को पूर्ण एवं शिष्ट होने का दावा करते हैं? (कोई यूँ ही शिष्ट नहीं हुआ करता) बल्कि अल्लाह हैं ही जिसे चाहता है, पूर्णता एवं शिष्टता प्रदान करता है। और उनके साथ तिनक भी अत्याचार नहीं किया जाता





AAL-I-IMRAAN (3:164)

بس<u>االله</u>م اللجيمان

لقدْ مَنَ ٱللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمَنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنقُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِّتِهِۦ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَاثُواْ مِن قَبْلُ

لفِي ضَال مُبِين

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 146 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

یے شک مسلمانوں پر الله تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان ہی جو انہیں اس کی ،میں سے ایک رسول ان میں بھیجا آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں یقینا یہ سب اس سے پہلے ،کتاب اور حکمت سکھاتا ہے کھلی گمراہی میں تھے

لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب؛ إذ بعث فيهم رسولا ويطهرهم من الشرك وا، يتلو عليهم آيات القرآن،من أنفسهم وإن كانوا من قبل ، ويعلمهم القرآن والسنة،لأخلاق الفاسدة هذا الرسول لفي غيّ وجهل ظاهر

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ
করেছিলেন যখন তিনি তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে
দাঁড় করালেন একজন রসূল যিনি তাঁর নির্দেশাবলী
তাদের কাছে পাঠ করেন ও তাদের পরিশোধিত করেন
ও তাদের কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন; যদিও
এর আগে নিঃসন্দেহ তারা ছিল স্পষ্ট ভুলের মধ্যে।

INDEED ALLAH CONFERRED A GREAT FAVOUR ON THE

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 147 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty. All-Wise.

BELIEVERS WHEN HE SENT AMONG THEM A MESSENGER

(MUHAMMAD SAW) FROM AMONG THEMSELVES,

RECITING UNTO THEM HIS VERSES (THE QURAN), AND

PURIFYING THEM (FROM SINS BY THEIR FOLLOWING HIM),

AND INSTRUCTING THEM (IN) THE BOOK (THE QURAN)

AND AL-HIKMAH [THE WISDOM AND THE SUNNAH OF THE PROPHET SAW (I.E. HIS LEGAL WAYS, STATEMENTS, ACTS OF WORSHIP, ETC.)], WHILE BEFORE THAT THEY

निस्संदेह अल्लाह ने ईमानवालों पर बड़ा उपकार किया, जबिक स्वयं उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठाया जो उन्हें आयतें सुनाता है और उन्हें निखारता है, और उन्हें किताब और हिक़मत (तत्वदर्शिता) का शिक्षा देता है, अन्यथा इससे पहले वे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे





AL-AN'AAM (6:162)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 148 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

لِلهِ وَمَمَاتِی وَمَحْیَایَ وَنُسُکِی صَلَاتِی إِنَّ قُلْ ٱلعُلمِینَ رَبِّ

آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص الله ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے

: أي، ونسكي، إن صلاتي: لهؤلاء المشركينأيها الرسول- قل-ولا لغير ، ولا للجن، ولا للأموات، لا للأصنام،ذبحي لله وحده ، وعلى غير اسمه كما تفعلون،ذلك مما تذبحونه لغير الله .وحياتي وموتي لله تعالى رب العالمين

বলো -- ''নিঃসন্দেহ আমার নামায ও আমার কুরবানি, আর আমার জীবন ও আমার মরণ -- আল্লাহ্ঞর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রভু।

SAY (O MUHAMMAD SAW): "VERILY, MY SALAT (PRAYER), MY SACRIFICE, MY LIVING, AND MY DYING ARE FOR ALLAH , THE LORD OF THE 'ALAMIN (MANKIND, JINNS AND

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 149 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

#### ALL THAT EXISTS).

कहो, "मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का रब है /6/162



 $\bigcirc$ 

#### AL-AN'AAM (6:112)

#### بس<u>االلهم</u> الرحيم

وَكَدَّلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ تَبِيِّ عَدُوًا شَيَّطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان جن میں سے بعض ،پیدا کئے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں اور اگر الله تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کرسکتے سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 150 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے

بأعدائك من المشركين ابتلينا أيها الرسول- وكما ابتليناك-بأعداء مِن مردة قومهم وأعداء عليهم السلام- جميع الأنبياء-يُلقي بعضهم إلى بعض القول الذي زيّنوه ب،من مردة الجن ولو أراد ربك . فيضل عن سبيل الله،الباطل؛ ليغتر به سامعه ولكنه الابتلاء من ، لحال بينهم وبين تلك العداوة جلّ وعلا-. فدعهم وما يختلقون مِن كذب وزور،الله

আর এইভাবে আমরা আঞ্জিপ্রত্যেক নবীর জন্যে সৃষ্টি করেছি শত্রু -- মানুষ ও জিন-এর মধ্যেকার শয়তানদের, তারা একে অন্যকে প্ররোচিত করে চমক্প্রদ বাক্যদ্বারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে। আর তোমার প্রভু আঞ্জিযদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ করতো না। অতএব ছেড়ে দাও তাদের আর তারা যা মিথ্যা রচনা করে তা, --

AND SO WE HAVE APPOINTED FOR EVERY PROPHET ENEMIES - SHAYATIN (DEVILS) AMONG MANKIND AND JINNS, INSPIRING ONE ANOTHER WITH ADORNED SPEECH AS A DELUSION (OR BY WAY OF DECEPTION). IF YOUR

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 151 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

LORD HAD SO WILLED, THEY WOULD NOT HAVE DONE IT, SO LEAVE THEM ALONE WITH THEIR FABRICATIONS. (TAFSEER QURTUBI, Vol. 7, Page 67)

और इसी प्रकार हम الله ने मनुष्यों और जिन्नों में से शैतानों को प्रत्येक नबी का शत्रु बनाया, जो चिकनी-चुपड़ी बात एक-दूसरे के मन में डालकर धोखा देते थे - यदि तुम्हारा रब الله चाहता तो वे ऐसा न कर सकते। अब छोड़ो उन्हें और उनके मिथ्यारोपण को। -



/6/112

AL-AHZAAB (33:46)



وَدَاعِيًا إِلَى ٱللهِ بِإِدْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

اور الله کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 152 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

يا أيها النبي إتا أرسلناك شاهدًا على أمتك بإبلاغهم ونذيرًا ، ومبشرًا المؤمنين منهم بالرحمة والجنة،الرسالة وداعيًا إلى توحيد الله ،للعصاة والمكذبين من النار وسراجًا منيرًا لمن استنار ،وعبادته وحده بأمره إياك فأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في ،بك لا يجحدها إلا معاند،إشراقها وإضاءتها

আর আল্লাহ প্রতি তাঁর অনুমতিক্রমে একজন আহবায়করূপে, আর একটি উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

AND AS ONE WHO INVITES TO ALLAH [ISLAMIC MONOTHEISM, I.E. TO WORSHIP NONE BUT ALLAH [ISLAMP] BY HIS LEAVE, AND AS A LAMP SPREADING LIGHT (THROUGH YOUR INSTRUCTIONS FROM THE QURAN AND THE SUNNAH THE LEGAL WAYS OF THE PROPHET SAW).

और अल्लाह की अनुज्ञा से उसकी ओर बुलानेवाला और प्रकाशमान प्रदीप बनाकर

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 153 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



 $\bigcirc$ 

AL-ANBIYAA (21:107)

بس<u>االلهم</u> اللحمان مسلمت

وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعَلْمِينَ

اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے

إلا رحمة لجميع أيها الرسول- وما أرسلناك-ومن لم يؤمن ، فمن آمن بك سَعِد ونجا،الناس خاب وخسر

আর আমরা তামাকে পাঠাই নি বিশ্বজগতের জন্য এক করুণারূপে ভিন্ন।

AND WE HAVE SENT YOU (O MUHAMMAD SAW) NOT BUT AS A MERCY FOR THE 'ALAMIN

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 154 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

(MANKIND, JINNS AND ALL THAT EXISTS).

## हम्बं न तुम्हें सारे संसार के लिए बस एक सर्वथा दयालुता बनाकर भेजा है





AL-BAQARA (2:119)

#### بس<u>االلهم</u> الرحمن الرحيم

# إِنَّا أَرْسَلَنْكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَا تُسْـُّلُ عَنْ الْجَحِيمِ أَصْحُبِ ٱلْجَحِيمِ

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی

بالدين الحق المؤيد بالحجج وأيها الرسول- إنا أرسلناك-فبلِغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري الدنيا والآ،المعجزات ولست ، وتخويف المعاندين بما ينتظرهم من عذاب الله،خرة

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

-- فلا يخرجون منها،النار يوم القيامة

নিঃসন্দেহ আমরা

জবাব দিহি করতে হবে না ভয়ঙ্কর আগুনের
বাসিন্দাদের সম্পর্কে।

VERILY, We HAVE SENT YOU (O MUHAMMAD PEACE BE UPON HIM) WITH THE TRUTH (ISLAM), A BRINGER OF GLAD TIDINGS (FOR THOSE WHO BELIEVE IN WHAT YOU BROUGHT, THAT THEY WILL ENTER PARADISE) AND A WARNER (FOR THOSE WHO DISBELIEVE IN WHAT YOU BROUGHT, THEY WILL ENTER THE HELL-FIRE). AND YOU WILL NOT BE ASKED ABOUT THE DWELLERS OF THE BLAZING FIRE.

निश्चित रूप से हम الله ने तुम्हें हक़ के साथ शुभ-सूचना देनेवाला और डरानेवाला बनाकर भेजा। भड़कती आग में पड़नेवालों के विषय में तुमसे कुछ न पूछा जाएगा

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 156 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



 $\bigcirc$ 

AN-NISAA (4:80)

بساراللهم الرحمان مستخيم

## مَن يُطِعِ ٱلرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ وَمَن تَوَلَىٰ فَمَآ أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا

کی جو اطاعت کرے (صلی الله علیہ وسلم) اس رسول اسی نے الله تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منھ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا

، ويعمل بهديه،من يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن طاعة ،فقد استجاب لله تعالى وامتثل أمره على هؤلاء المعترضين أيها الرسول- الله ورسوله فما بعثناك- فحسابهم علينا،رقيبًا تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها

আর তারা বলে বেড়ায় -- "আজ্ঞানুবর্তিতা", কিন্তু যখন তারা তোমার সামনে থেকে চলে যায়, তাদের একদল

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 157 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

রাত্রিযাপন করে তুমি যা বলেছ তার উল্টোভাবে। আর আল্লাহ্ রক্তি করে রাখেন যা তারা নিশাকালে
নিশানা করে, অতএব তাদের থেকে ফিরে দাঁড়াও আর আল্লাহ্ রক্তির উপরে ভরসা করো। আর রক্ষাকারীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

HE WHO OBEYS THE MESSENGER (MUHAMMAD SAW), HAS INDEED OBEYED ALLAH, BUT HE WHO TURNS AWAY, THEN WE HAVE NOT SENT YOU (O MUHAMMAD SAW) AS A WATCHER OVER THEM.

जिसने रसूल की आज्ञा का पालन किया, उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया और जिसने मुँह मोड़ा तो हमने तुम्हें ऐसे लोगों पर कोई रखवाला बनाकर तो नहीं भेजा है





AL-FURQAAN (25:56)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 158 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

وَمَلَ أَرْسَلَتُكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَتَذِيرًا

بنا کر (نبی) ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے

إلا مبشرًا للمؤمنين بالجنة أيها الرسول- وما أرسلناك-ومنذرًا للكافرين بالنار

আর আমরা জি তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ভিন্ন অন্যভাবে পাঠাই নি।

AND WE HAVE SENT YOU (O MUHAMMAD SAW) ONLY AS A BEARER OF GLAD TIDINGS AND A WARNER.

और हम ाने तो तुमको शुभ-सूचना देनेवाला और सचेतकर्ता बनाकर भेजा है।



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



#### AL-AHZAAB (33:45)

#### بس<u>االله</u>م الرحمل الرحيم

## يِّأَيُهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنَّكَ شَهْدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

گواہیاں (رسول بنا کر) یقیناً ہم نے ہی آپ کو!اے نبی آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا،دینے والا

،يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا على أمتك بإبلاغهم الرسالة ونذيرًا للعصاة و،ومبشرًا المؤمنين منهم بالرحمة والجنة وداعيًا إلى توحيد الله وعبادته وحده ،المكذبين من النار فأمرك ظاهر فيما ، وسراجًا منيرًا لمن استنار بك،بأمره إياك لا ،جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها يجحدها إلا معاند

হে প্রিয় নবী! আমরা الله নিশ্চয়ই তোমাকে পাঠিয়েছি একজন সাক্ষীরূপে, আর একজন সুসংবাদদাতারূপে, আর একজন সতর্ককারীরূপে,

O PROPHET (MUHAMMADSAW)! VERILY, WE الله HAVE

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 160 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

SENT YOU AS WITNESS, AND A BEARER OF GLAD TIDINGS,
AND A WARNER,

ऐ नबी! हम الله ने तुमको साक्षी और शुभ सूचना देनेवाला और सचेल करनेवाला बनाकर भेजा है:



 $\bigcirc$ 

SABA (34:28)

بس<u>االلهم</u> الرحمن الرحيم

وَمَاۤ أَرْسَلَتُكَ إِلَّا كَاقَةً لِلتَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے والا کہ (یہ صحیح ہے) اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں مگر لوگوں کی اکثریت بےعلم ہے

إلا للناس أجمعين مبشرًا بثواب أيها الرسول- وما أرسلناك-

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 161 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

Allah allah

আর আমরাআা তামাকে পাঠাই নি সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ভিন্ন, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই জানে না।

AND We have not sent you (O Muhammad SAW)

EXCEPT AS A GIVER OF GLAD TIDINGS AND A WARNER TO

ALL MANKIND, BUT MOST OF MEN KNOW NOT.

हम الله ने तो तुम्हें सारे ही मनुष्यों को शुभ-सूचना देनेवाला और सावधान करनेवाला बनाकर भेजा, किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं





**FAATIR** (35:24)

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 162 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

#### بس<u>االله</u>م الرحمن مردجيم

## اِتَآ أَرْسَلَنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا تَذِيرٌ

ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو

والبصير الذي أبصر طريق ،وما يستوي الأعمى عن دين الله ولا الظل ، وما تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان،الحق واتبعه وأموات ، وما يستوي أحياء القلوب بالإيمان،ولا الريح الحارة ، إن الله يسمع من يشاء سماع فهم وقبول القلوب بالكفر فكما لا تسمع ، بمسمع من في القبورأيها الرسول وما أنتالموتى في قبورهم فكذلك لا تسمع هؤلاء الكفار لموت الموتى في قبورهم فكذلك لا تسمع هؤلاء الكفار لموت إنا أرسلناك . إن أنت إلا نذير لهم غضب الله وعقابه،قلوبهم مبشرًا بالجنة من ، وهو الإيمان بالله وشرائع الدين،بالحق وما . ومحذرًا من كذبك وعصاك النار،صدقك وعمل بهديك من أمة من الأمم إلا جاءها نذير يحذرها عاقبة كفرها وضلا .

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

নিঃসন্দেহ আমরাআ জি তোমাকে পাঠিয়েছি সত্যের সঙ্গে -- সুসংবাদদাতারূপে ও সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী না গেছেন।

VERILY! We HAVE SENT YOU WITH THE TRUTH, A BEARER OF GLAD TIDINGS, AND A WARNER. AND THERE NEVER WAS A NATION BUT A WARNER HAD PASSED AMONG THEM.

हम्योश ने तुम्हें सत्य के साथ भेजा है, शुभ-सूचना देनेवाला और सचेतकर्ता बनाकर। और जो भी समुदाय गुज़रा है, उसमें अनिवार्यतः एक सचेतकर्ता हुआ है





Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 164 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty. All-Wise.

إِتَّا أَرْسَلْنَكَ شَهْدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے

مبينًا ، شاهدًا على أمتك بالبلاغأيها الرسول- إنا أرسلناك-ونذيرًا ، ومبشرًا لمن أطاعك بالجنة،لهم ما أرسلناك به إليهم ،لمن عصاك بالعقاب العاجل والآجل؛ لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه أول النهار ، وتعظموه،وتنصروا الله بنصر دينه .وآخره

আমরাআ কিশ্চয়ই তোমাকে পাঠিয়েছি একজন সাক্ষীরূপে, আর সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, --

VERILY, We HAVE SENT YOU (O MUHAMMAD SAW)
AS A WITNESS, AS A BEARER OF GLAD TIDINGS, AND AS A
WARNER.

निश्चय ही हम الله ने तुम्हें गवाही देनेवाला और शुभ सूचना देनेवाला और सचेतकर्त्ता बनाकर भेजा.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 165 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

#### 

(\*)

#### AN-NISAA (4:64)

#### بس<u>االلهم</u> الرحيم الرحيم

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِدْنِ ٱللهِ وَلَوْ أَتَّهُمْ إِذ ظَلْمُوٓا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللهَ تَوَابًا رَحِيمًا

ہم نے ہر ہر رسول کو صرف اسی لئے بھیجا کہ الله تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور اگر یہ لوگ تیرے پاس آ ،جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جاتے اور الله تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان تو یقینا یہ لوگ الله تعالیٰ کو معاف ،کے لئے استغفار کرتے کرنے والا مہربان پاتے

بأمر الله ، إلا ليستجاب له،وما بعَثْنَا من رسول من رسلنا ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم باقتراف تعالى وقضائه في حياتك تائبين سائلين الله أيها الرسول- جاؤوك،السيئات-

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 166 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

Le polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

আর আমরা ক্রিকোনো রসূল পাঠাই নি আল্লাহ্র হুকুমে তাঁদের অনুসরণ করার জন্যে ছাড়া। আর তারা যদি, যখন তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল, তখন তোমার কাছে আসতো ও আল্লাহ্ ক্রির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো, আর রসূলও যদি তাদের জন্যে ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহ্ ক্রিকে পেতো বারবার প্রত্যাবর্তনকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।

We sent no Messenger, but to be obeyed by Allah' sent no Messenger, but to be obeyed by Allah' sent Leave. If they (hypocrites), when they had been unjust to themselves, had come to you (Muhammad SAW) and begged Allah' sent senger had begged forgiveness, and the Messenger had begged forgiveness for them: indeed, they would have found Allah All-Forgiving (One Who accepts repentance), Most Merciful.

हमने जो रसूल भी भेजा, इसलिए भेजा कि अल्लाह की Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 167 - W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

अनुमित से उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। और यदि यह उस समय, जबिक इन्होंने स्वयं अपने ऊपर ज़ुल्म किया था, तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह श्रिसे क्षमा की प्रार्थना करता तो निश्चय ही वे अल्लाह को अत्यन्त क्षमाशील और दयावान पाते





#### AL-ANFAAL (8:46)

#### بس<u>االلهم</u> اللحيم ماللحيم

وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولُهُۥ وَلا تَنْزَعُوا فَتَقْشَلُوا وَالْطِيعُوا اللهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ

،اور الله کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری یقینا الله تعالیٰ ،ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر و سہارا رکھو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

ولا ،والتزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل أحوالكم

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 168 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

Allah are dispersed as a company of the people o

আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে মেনে চলো, আর বিবাদ করো না পাছে তোমরা দুর্বলচিত্ত হও, ও তোমাদের বায়ুপ্রবাহ চলে যাক, আর অধ্যবসায় অবলম্বন করো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অধ্যবসায়ীদের সাথে রয়েছেন।

AND OBEY ALLAH AND HIS MESSENGER, AND DO NOT DISPUTE (WITH ONE ANOTHER) LEST YOU LOSE COURAGE AND YOUR STRENGTH DEPART, AND BE PATIENT. SURELY, ALLAH IS WITH THOSE WHO ARE AS-SABIRIN (THE PATIENT ONES, ETC.).

और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा मानो और आपस में न झगड़ो, अन्यथा हिम्मत हार बैठोगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और धैर्य से काम लो। निश्चय ही, अल्लाह धैर्यवानों के साथ है

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 169 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



 $(\star)$ 

AL-ANBIYAA (21:106)

بساللهم المنظمة إنّ في هذا لبَلْعًا لِقَوْمٍ عَبِدِينَ

عبادت گزار بندوں کے لئے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے

إن في هذا المتلوّ من الموعظة لعبرة كافية لقوم عابدين الله بما شرعه لهم ورضيه منهم

বস্তুতঃ এতে রয়েছে قرءان বাণী উপাসনাকারী লোকদের জন্য।

VERILY, IN THIS (THE QURAN) THERE IS A PLAIN MESSAGE FOR PEOPLE WHO WORSHIP ALLAH (I.E. THE TRUE, REAL BELIEVERS OF ISLAMIC

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 170 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

MONOTHEISM WHO ACT PRACTICALLY ON THE QURAN AND THE SUNNAH LEGAL WAYS OF THE PROPHET SAW).

इस قرءان में बन्दगी करनेवालों लोगों के लिए एक संदेश है

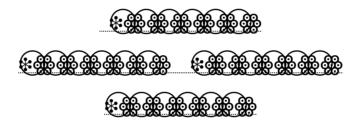

- అని గుర్తించుకొవాలే!!!

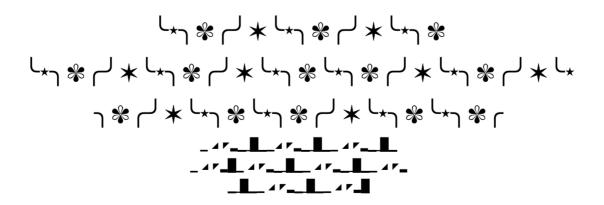

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



# --TRUE MUSLIMS قدْ أَقْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونِ-



AL-MUMINOON (23:1)



یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی

قد فاز المصدِّقون بالله وبرسوله العاملون بشرعه.

মুমিনরা অবশ্য সাফল্যলাভ করেই চলছে, --

SUCCESSFUL INDEED ARE THE BELIEVERS.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 172 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

सफल हो गए ईमानवाले,



AL-MUMINOON (23:2)

بس<u>االلهم</u> الرحيمان مبلومينام

ٱلذينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ

جو اپنی صلاۃ <del>نماز</del> میں خشوع کرتے ہیں

الذين من صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون، تقرُعُ لها قلوبهم، وتسكن جوارحهم

যারা স্বয়ং তাদের তথ্ <del>নামাযে</del> বিনয়-নম্র হয়,

THOSE WHO OFFER THEIR SALAT (PRAYERS) WITH ALL SOLEMNITY AND FULL SUBMISSIVENESS.

जो अपनी صلاة नमाज़ों में विनम्रता अपनाते है;

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

## AL-MUMINOON (23:3)

بساللهم اللخيم وَ**ٱلذِينَ هُمْ عَنْ ٱللغ**ُو مُعْرِضُونَ

جو لغویات سے منھ موڑ لیتے ہیں

والذين هم تاركون لكل ما لا خير فيه من الأقوال والأ فعال

আর যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেরাই সরে থাকে,

AND THOSE WHO TURN AWAY FROM AL-LAGHW (DIRTY, FALSE, EVIL VAIN TALK, FALSEHOOD, AND ALL THAT ALLAH HAS FORBIDDEN).

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

और जो व्यर्थ बातों से पहलू बचाते है;

#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.



AL-MUMINOON (23:4)

بس<u>االلهم</u> الرحمن مسلسم

وَٱلنَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُواةِ فَعِلُونَ

جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں

والذين هم مُطهّرون لنفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها

আর যারা স্বয়ং যাকাতদানে করিতকর্মা,

AND THOSE WHO PAY THE ZAKAT.

और जो ज़कात अदा करते है;

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 175 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

## 

جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں

والذين هم لفروجهم حافظون مما حرّم الله من الزنى واللواط وكل الفواحش

আর যারা নিজেরাই তাদের আঙ্গিক কর্তব্যাবলী সম্পর্কে যত্নবান, --

AND THOSE WHO GUARD THEIR CHASTITY (I.E. PRIVATE PARTS, FROM ILLEGAL SEXUAL ACTS)

और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते है-

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



#### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

## AL-MUMINOON (23:6)

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَجِهِمْ أَوْ مَّا مَّلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں

إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء، فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن والاستمتاع بهن؛ لأن الله تعالى أحلهن

তবে নিজেদের দম্পতি অথবা তাদের ডানহাতে যাদের ধরে রেখেছে তাদের ছাড়া, কেননা সেক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় নহে,

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

EXCEPT FROM THEIR WIVES OR (THE CAPTIVES AND SLAVES) THAT THEIR RIGHT HANDS POSSESS, FOR THEN, THEY ARE FREE FROM BLAME;

सिवाय इस सूरत के कि अपनी पत्नि यों या लौंडियों के पास जाएँ कि इसपर वे निन्दनीय नहीं है



### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

## AL-MUMINOON (23:7)

مُعَنَىٰ اَبْتَغَىٰ وَرَآءَ دَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرجانے والے ہیں

فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أمَتِه فهو من المجاوزين الحلال إلى الحرام، وقد عرّض نفسه لعقاب

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 178 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

الله وسخطه

কিন্ত যে এর বাইরে যাওয়া কামনা করে তাহলে তারা নিজেরাই হবে সীমালংঘনকারী।

BUT WHOEVER SEEKS BEYOND THAT, THEN THOSE ARE THE TRANSGRESSORS:

परन्तु जो कोई इसके अतिरिक्त कुछ और चाहे तो ऐसे ही लोग सीमा उल्लंघन करनेवाले है।-



COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

AL-MUMINOON (23:8)



وَٱلذينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 179 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں

والذين هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه، موقُون بكل عهودهم.

আর যারা স্বয়ং তাদের আমানত সন্বন্ধে ও তাদের অংগীকার সন্বন্ধে সজাগ থাকে,

THOSE WHO ARE FAITHFULLY TRUE TO THEIR AMANAT (ALL THE DUTIES WHICH ALLAH HAS ORDAINED, HONESTY, MORAL RESPONSIBILITY AND TRUSTS ETC.) AND TO THEIR COVENANTS;

और जो अपनी अमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते है;

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

### AL-MUMINOON (23:9)

بساللهمان المنظمان وَٱلذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَٱلذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُونَ

جو اپنی صلاۃ <del>نمازوں</del> کی نگہبانی کرتے ہیں

والذين هم يداومون على أداء صلاتهم في أوقاتها على هيئتها المشروعة، الواردة عن النبي صلى الله عليه <u>و</u>سلم

আর যারা নিজেরা তাদের صلاة <del>(নামাযে)</del> (<del>নামাযসমু)</del> সন্বন্ধে সদা-যত্নবান।

AND THOSE WHO STRICTLY GUARD THEIR (FIVE COMPULSORY CONGREGATIONAL) SALAWAT (PRAYERS) (AT THEIR FIXED STATED HOURS).

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

और जो अपनी सलातोँ صلاة <del>(नमाज)</del> <del>नमाज़ों</del> की रक्षा करते हैं; /23/9

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

**AL-MUMINOON** (23:10)

بسلانهم المنظم أواليك هم ألورثون

یہی وارث ہیں

هؤلاء المؤمنون هم الوارثون الجنة.

তারা নিজেরাই হবে পরম সেভাগ্যের অধিকারী, --

THESE ARE INDEED THE INHERITORS.

वही वारिस होने वाले है



### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 182 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

AL-MUMINOON (23:11)



ٱلذينَ يَرِثُونَ ٱلفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں <u>گے</u>

الذين يرثون أعلى منازل الجنة وأوسطها، هم فيها خ الدون، لا ينقطع نعيمهم ولا يزول

যারা উত্তরাধিকার করবে বেহেশত, তাতে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে।

WHO SHALL INHERIT THE FIRDAUS (PARADISE).
THEY SHALL DWELL THEREIN FOREVER.

जो फ़िरदौस की विरासत पाएँगे। वे उसमें सदैव रहेंगे





Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 183 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

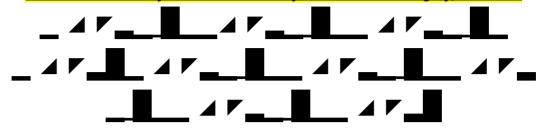

\*7 \* C \*7

\*7 \* C \* J \* C

\_রহমান<sup>্ট্র্</sup>-এর

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 184 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

# বন্দা---IBAADUR-RAHMAAN



■THE SERVANTS OF

عباد الرحمان ▼(ﷺ ALLAAH)

**⊿**रहमान ॐ के (प्रिय) बन्दें ▼

47 47

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

¤⊗¤

AL-FURQAAN (25:63)

بس<u>ارالله</u>م. برالجمان

وَعِبَادُ ٱلرِّحْمَٰنِ ٱلذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا

رحمٰن کے) سچے (بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 185 -



The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

کے ساتھ چلتے ہیں اور جب یے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے

وعباد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض بسكينة متواضعين، وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم بالمعروف من القول، وخاطبوهم خطابًا يَسْلُمُون فيه من الإثم، ومن مقابلة الجاهل بجهله.

আর পরম করুণাময়ের বান্দারা হচ্ছে তারা যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে, আর যখন অজ্ঞ লোকেরা তাদের সন্বোধন করে তখন বলে -''সালাম''।

AND THE SLAVES OF THE MOST BENEFICENT

(ALLAH ) ARE THOSE WHO WALK ON THE EARTH

IN HUMILITY AND SEDATENESS, AND WHEN THE

FOOLISH ADDRESS THEM (WITH BAD WORDS) THEY

REPLY BACK WITH MILD WORDS OF GENTLENESS.

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

रहमान के (प्रिय) बन्दें वहीं है जो धरती पर नम्रतापूर्वक चलते है और जब जाहिल उनके मुँह आएँ तो कह देते है, "तुमको सलाम!"

¤⊗¤

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Al-Furqaan (25:64)

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبُّهُمْ سُجِّدًا وَقِيَّمًا

اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں

،والذين يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له بالسجود والقيام

আর যারা রাত কাটিয়ে দেয় তাদের প্রভুর জন্য সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে।

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

AND THOSE WHO SPEND THE NIGHT BEFORE THEIR LORD, PROSTRATE AND STANDING.

जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े रातें गुज़ारते है;

¤⊗¤

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Al-Furqaan (25:65)

وَٱلذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ۖ أَصْرِفْ عَنَا عَدَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَدَابَهَا كَانَ عَرَامًا

اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اللہ ہے ،
پروردگلو! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ
کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے

والذين هم مع اجتهادهم في العبادة يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم، إن عذابها يلازم

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 188 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

صاحبه إن جهنم شر قرار وإقامة

আর যারা বলে -- ''আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি ফিরিয়ে রাখ, এর শাস্তি তো আলবৎ অপ্রতিহত --

AND THOSE WHO SAY: "OUR LORD! AVERT FROM US THE TORMENT OF HELL. VERILY! ITS TORMENT IS EVER AN INSEPARABLE, PERMANENT PUNISHMENT."

जो कहते है कि "ऐ हमारे रब! जहन्नम की यातना को हमसे हटा दे।" निश्चय ही उनकी यातना चिमटकर रहनेवाली है

Ø₽

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Al-Furqaan (25:66)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 189 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

إِنَّهَا سَاءَت مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

یے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے

والذين هم مع اجتهادهم في العبادة يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم، إن عذابها يلازم صاحبه إن جهنم شر قرار وإقامة

''নিঃসন্দেহ এটি বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান বিসাবে কত নিকৃষ্ট!''

EVIL INDEED IT (HELL) IS AS AN ABODE AND AS A PLACE TO DWELL.

निश्चय ही वह जगह ठहरने की दृष्टि! से भी बुरी है और स्थान की दृष्टि से भी

¤⊗¤

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

### Al-Furgaan (25:67)

بس<u>االله</u>م الرجيمان

وَٱلذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرَقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قُوَامًا

اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں

والذين إذا أنفقوا من أموالهم لم يتجاوزوا الحد في العطاء، ولم يضيّقوا في النفقة، وكان إنفاقهم وسطًا بين التبذير والتضييق

আর যারা যখন খরচপত্র করে তখন অমিতব্যয় করে না, আর কার্পণ্যও করে না, বরং তারা এ দুয়ের মধ্যস্থলে কায়েম রয়েছে।

AND THOSE, WHO, WHEN THEY SPEND, ARE

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 191 
W Edit with WPS Office

NEITHER EXTRAVAGANT NOR NIGGARDLY, BUT HOLD A MEDIUM (WAY) BETWEEN THOSE (EXTREMES).

जो ख़र्च करते है तो न अपव्यय करते है और न ही तंगी से काम लेते है, बल्कि वे इनके बीच मध्यमार्ग पर रहते है

¤⊗¤

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Al-Furqaan (25:68)

وَٱلذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ أَلْكُ يَلُقَ أَتُامًا يَرْثُونَ وَمَن يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلُقَ أَتُامًا

اور الله کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا الله تعالیٰ نے منع کردیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 192 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا

،والذين يوحدون الله، ولا يدعون ولا يعبدون إلهًا غيره ولا يقتلون النفس التى حرّم الله قتلها إلا بما يحق قتلها به: من كفر بعد إيمان، أو زنى بعد زواج، أو قتل نفس عدواتًا، ولا يزنون، بل يحفظون فروجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن يفعل شيئًا من هذه الكبائر يَلْقَ في الآخرة عقابًا. يُضاعَفُ له العذاب يوم القيامة، ويَخْلُدُ فيه ذليلا حقيرًا. (والوعيد بالخلود لمن فعلها كلها، أو لمن أشرك بالله). لكن مَن تاب مِن هذه الذنوب توبة نصوحًا وآمن إيمانًا جازمًا مقروبًا بـ العمل الصالح، فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم. وكان الله غفورًا لمن تاب، رحيمًا بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصى. ومن تاب عمّا ارتكب من الذنوب، وعمل عملا صالحا فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعًا صحيحًا، فيقبل الله توبته ويكفر ذنوبه

আর যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে না,

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 193 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

আর ন্যায়ের প্রয়োজনে ব্যতীত যারা এমন কোনো লোককে হত্যা করে না যাকে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন, আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে এই করে সে পাপের শাস্তির সাক্ষাৎ পাবেই, --

AND THOSE WHO INVOKE NOT ANY OTHER ILAH (GOD) ALONG WITH ALLAH, NOR KILL SUCH LIFE AS ALLAH HAS FORBIDDEN, EXCEPT FOR JUST CAUSE, NOR COMMIT ILLEGAL SEXUAL INTERCOURSE AND WHOEVER DOES THIS SHALL RECEIVE THE PUNISHMENT.

जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे इष्ट-पूज्य को नहीं पुकारते और न नाहक़ किसी जीव को जिस (के क़त्ल) को अल्लाह ने हराम किया है, क़त्ल करते है। और न वे व्यभिचार करते है - जो कोई यह काम करे तो वह गुनाह के वबाल से दोचार होगा

¤⊗¤

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

### Al-Furgaan (25:69)

### اللحية يُضعَفْ لهُ ٱلعَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ۔ مُهَاتًا

اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا

،والذين يوحدون الله، ولا يدعون ولا يعبدون إلهًا غيره ولا يقتلون النفس التي حرّم الله قتلها إلا بما يحق قتلها به: من كفر بعد إيمان، أو زنى بعد زواج، أو قتل نفس عدواتًا، ولا يزنون، بل يحفظون فروجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن يفعل شيئًا من هذه الكبائر يَلقَ في الآخرة عقابًا. يُضاعَفْ له العذاب يوم القيامة، ويَخلُدْ فيه ذليلا حقيرًا. (والوعيد بالخلود يوم القيامة، ويَخلُدْ فيه ذليلا حقيرًا. (والوعيد بالخلود لمن فعلها كلها، أو لمن أشرك بالله). لكن من تاب من هذه الذنوب توبة نصوحًا وآمن إيمانًا جازمًا مقرونًا بالعمل الصالح، فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل

مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم وكان الله غفورًا لمن تاب، رحيمًا بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصي ومن تاب عمّا ارتكب من الذنوب، وعمل عملا صالحا فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعًا صحيحًا، فيقبل الله توبته ويكفر ذنوبه

আর কিয়ামতের দিনে তার জন্য শাস্তি বাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর সেখানে সে হীন অবস্থায় স্থায়ী হয়ে রইবে, --

THE TORMENT WILL BE DOUBLED TO HIM ON THE DAY OF RESURRECTION, AND HE WILL ABIDE THEREIN IN DISGRACE;

क़ियामत के दिन उसकी यातना बढ़ती चली जाएगी॥ और वह उसी में अपमानित होकर स्थायी रूप से पड़ा रहेगा

¤⊗¤

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

### Al-Furqaan (25:70)

بس<u>االلهم</u> الرحيمان

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَقُورًا رُحِيمًا

سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو الله تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، الله بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے

،والذين يوحدون الله، ولا يدعون ولا يعبدون إلهًا غيره ولا يقتلون النفس التي حرّم الله قتلها إلا بما يحق قتلها به: من كفر بعد إيمان، أو زنى بعد زواج، أو قتل نفس عدواتًا، ولا يزنون، بل يحفظون فروجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن يفعل شيئًا من هذه الكبائر يَلقَ في الآخرة عقابًا يُضاعَفْ له العذاب يوم القيامة، ويَخلُدْ فيه ذليلا حقيرًا (والوعيد بالخلود

لمن فعلها كلها، أو لمن أشرك بالله) لكن مَن تاب مِن هذه الذنوب توبة نصوحًا وآمن إيمانًا جازمًا مقروبًا بالعمل الصالح، فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم وكان الله غفورًا لمن تاب، رحيمًا بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصي ومن تاب عمّا ارتكب من الذنوب، وعمل عملا صالحا فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعًا صحيحًا، فيقبل الله توبته ويكفر ذنوبه

সে ব্যতীত যে তওবা করে এবং ঈমান আনে ও পুণ্য-পবিত্র ক্রিয়াকর্ম করে। সুতরাং তারাই, -- আল্লাহ্ তাদের মন্দকাজকে সৎকাজ দিয়ে বদলে দেবেন। আর আল্লাহ্ সতত পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।

EXCEPT THOSE WHO REPENT AND BELIEVE (IN ISLAMIC MONOTHEISM), AND DO RIGHTEOUS DEEDS, FOR THOSE, ALLAH WILL CHANGE THEIR SINS INTO GOOD DEEDS, AND ALLAH IS OFT-FORGIVING, MOST MERCIFUL.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 198 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

सिवाय उसके जो पलट आया और ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। और अल्लाह है भी अत्यन्त क्षमाशील, दयावान

**¤**�¤

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Al-Furqaan (25:71)

بس<u>االله</u>م الرحمان الرحيم

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللهِ مَتَابًا

اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو (حقیقتاً) اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے

،والذين يوحدون الله، ولا يدعون ولا يعبدون إلهًا غيره ولا يقتلون النفس التي حرّم الله قتلها إلا بما يحق

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 199 
Edit with WPS Office

قتلها به: من كفر بعد إيمان، أو زنى بعد زواج، أو قتل نفس عدوائا، ولا يزنون، بل يحفظون فروجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن يفعل شيئًا من هذه الكبائر يَلقَ في الآخرة عقابًا. يُضاعَفْ له العذاب يوم القيامة، ويَخْلدْ فيه ذليلا حقيرًا. (والوعيد بالخلود لمن فعلها كلها، أو لمن أشرك بالله). لكن مَن تاب مِن هذه الذنوب توبة نصوحًا وآمن إيمائا جازمًا مقروئا بالعمل الصالح، فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم. وكان الله غفورًا لمن تاب، رحيمًا بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصي. ومن تاب عمّا ارتكب من الذنوب، وعمل عملا صالحا فإنه بذلك يرجع إلى الله .

আর যে কেউ তওবা করে এবং সৎকর্ম করে সে-ই তো তবে আল্লাহ্র প্রতি ফেরার মতো ফেরে।

AND WHOSOEVER REPENTS AND DOES RIGHTEOUS GOOD DEEDS, THEN VERILY, HE REPENTS TOWARDS ALLAH WITH TRUE REPENTANCE.

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 200 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

और जिसने तौबा की और अच्छा कर्म किया, तो निश्चय ही वह अल्लाह की ओर पलटता है, जैसा कि पलटने का हक़ है

¤<br/>
□

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

### Al-Furqaan (25:72)

بس<u>االلهم</u> الرجيمان

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِٱللَّغُو مَرُوا كِرَامًا

اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں

والذين لا يشهدون بالكذب ولا يحضرون مجالسه، وإذا مروا بأهل الباطل واللغو من غير قصد مرُوا معرضين منكرين يتنزهون عنه، ولا يرضونه لغيرهم

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 201 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

আর যারা মিথ্যা ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় না, আব যখন তারা খেলো পরিবেশের পাশ দিয়ে যায় তখন তারা মর্যাদার সাথে পাশ কেটে যায়।

AND THOSE WHO DO NOT WITNESS FALSEHOOD,
AND IF THEY PASS BY SOME EVIL PLAY OR EVIL
TALK, THEY PASS BY IT WITH DIGNITY.

जो किसी झूठ और असत्य में सम्मिलित नहीं होते और जब किसी व्यर्थ के कामों के पास से गुज़रते है, तो श्रेष्ठतापूर्वक गुज़र जाते है,

¤⊗¤

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Al-Furqaan (25:73)



وَٱلذِينَ إِذَا دُكِرُواْ بِأَيْتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَاتًا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 202 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔

والذين إذا وُعِظُوا بآيات القرآن ودلائل وحدانية الله لم يتغافلوا عنها، كأنهم صمٌ لم يسمعوها، وعُمْيٌ لم ،يبصروها، بل وَعَتْها قلوبهم، وتفتّحت لها بصائرهم فخرُوا لله ساجدين مطيعين

আর যারা যখন তাদের প্রভুর নির্দেশসমূহ তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন তারা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে না বধির ও অন্ধ হয়ে।

AND THOSE WHO, WHEN THEY ARE REMINDED OF THE AYAT (PROOFS, EVIDENCES, VERSES, LESSONS, SIGNS, REVELATIONS, ETC.) OF THEIR LORD, FALL NOT DEAF AND BLIND THEREAT.

जो ऐसे हैं कि जब उनके रब की आयतों के द्वारा उन्हें यादिदहानी कराई जाती है तो उन (आयतों) पर वे अंधे

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 203 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

और बहरे होकर नहीं गिरते।

**¤**⊗¤

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

### Al-Furqaan (25:74)



وَٱلذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَجِنَا وَدُرِّيْتِنَا قُرّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلمُتّقِينَ إِمَامًا

اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا

والذين يسألون الله تعالى قائلين: ربنا هب لنا من ،أزواجنا وذريّاتنا ما تقرُ به أعيننا، وفيه أنسنا وسرورنا . واجعلنا قدوة يُقتدى بنا في الخير

আর যারা বলে -- ''আমাদের প্রভু! আমাদের

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 204 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ত্থীদের থেকে ও আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে
চোখ-জোড়ানো আনন্দ আমাদের প্রদান করো,
আর আমাদের তুমি বানিয়ে দাও ধর্মপরায়ণদের
নেতৃস্থানীয়।"

AND THOSE WHO SAY: "OUR LORD! BESTOW ON US FROM OUR WIVES AND OUR OFFSPRING WHO WILL BE THE COMFORT OF OUR EYES, AND MAKE US LEADERS FOR THE MUTTAQUN" (PIOUS - SEE V. 2:2 AND THE FOOTNOTE OF V. 3:164)."

और जो कहते है, "ऐ हमारे रब! हमें हमारी अपनी पत्नियों और हमारी संतान से आँखों की ठंडक प्रदान कर और हमें डर रखनेवालों का नायक बना दे।"

**¤**⊗¤

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Al-Furqaan (25:75)



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 205 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

أُولَّئِكَ يُجْرُوْنَ ٱلْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ْ وَيُلَقُّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلِّمًا

یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالاخانے دیئے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا

،أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الرحمن يثابون أعلى منازل الجنة؛ برحمة الله وبسبب صبرهم على الطاعات، وسيَئلقون في الجنة التحية والتسليم من الملائكة، والحياة الطيبة والسلامة مِنَ الآفات، خالدين فيها أبدًا مِن غير موت، حَسنت مستقرًا يَقِرُون فيه ومقامًا يقيمون به، لا يبغون عنها تحولا

এইসব লোকেদের প্রতিদান দেওয়া হবে উচুঁ পদমর্যাদা দিয়ে যেহেতু তারা অধ্যবসায় করেছিল, আর সেখানে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম জানিয়ে, --

THOSE WILL BE REWARDED WITH THE HIGHEST

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 206 
Edit with WPS Office

PLACE (IN PARADISE) BECAUSE OF THEIR PATIENCE.

THEREIN THEY SHALL BE MET WITH GREETINGS

AND THE WORD OF PEACE AND RESPECT.

यही वे लोग है जिन्हें, इसके बदले में कि वे जमे रहे, उच्च भवन प्राप्त होगा, तथा ज़िन्दाबाद और सलाम से उनका वहाँ स्वागत होगा

¤⊗¤

### COMMANDS OF ALLAAHU.SWT.

Al-Furgaan (25:76)

بس<u>ارالله</u>م اللحمن الرحمن

خلدین فیها حسنت مستقرًا ومقامًا

اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے

،أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الرحمن يثابون أعلى منازل الجنة؛ برحمة الله وبسبب صبرهم

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 207 
W Edit with WPS Office

على الطاعات، وسيَلُقوْن في الجنة التحية والتسليم من الملائكة، والحياة الطيبة والسلامة مِنَ الآفات، خالدين فيها أبدًا مِن غير موت، حَسننت مستقرًا يَقِرُون فيه ومقامًا يقيمون به، لا يبغون عنها تحولا

সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে, -- বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসাবে কত সুন্দর!

ABIDING THEREIN; EXCELLENT IT IS AS AN ABODE,

AND AS A PLACE TO DWELL.

वहाँ वे सदैव रहेंगे। बहुत ही अच्छी है वह ठहरने की जगह और स्थान;

THE-QURAN./25/76

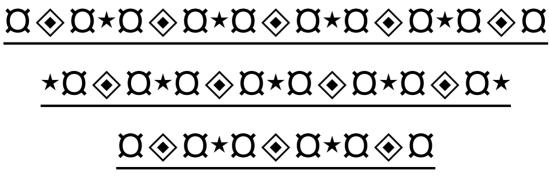

AF AF AF AF AF AF AF

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 208 
Edit with WPS Office





Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 209 
Edit with WPS Office

\_ 47<u>\_U</u> 47<u>\_\_U</u> 47<u>\_\_U</u> 47<u>\_</u>

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

\_L\_47\_L\_47\_I ♦♦♦♦♦♦

DTP BY JIDDUJAAHILU WITH TECHNICAL HELP

FROM MAPPLERAJU

47 47

**------**

\_ 47\_\_\_\_47\_\_\_47\_\_\_

\_ 47\_\_\_ 47\_\_\_ 47\_\_\_ 47\_\_

47\_\_\_



AL-MAAIDA (5:44)



إِتَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَتُورٌ يَحْكُمُ بِهَا

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 210 -

▼ Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

النبيون النبيون النبيون وكاثوا والنبيون وكاثوا والأحبار بما استحفوطوا من كتب الله وكاثوا وكاثوا والنبيون وكاثوا النبيون الله فأواليك هم الكفرون

निस्संदेह हमने तौरात उतारी, जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश था। नबी जो आज्ञाकारी थे, उसको यहूदियों के लिए अनिवार्य ठहराते थे कि वे उसका पालन करें और इसी प्रकार अल्लाहवाले और शास्त्रवेत्ता भी। क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की सुरक्षा का आदेश दिया गया था और वे उसके संरक्षक थे। तो तुम लोगों से न डरो, बल्कि मुझ ही से डरो और मेरी आयतों के बदले थोड़ा मूल्य प्राप्त न करना। जो लोग उस विधान के अनुसार फ़ैसला न करें, जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो ऐसे ही लोग विधर्मी है

আমি তওরাত অবর্তীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 211 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।

یہودیوں ہے، ونور ہدایت میں جس ہے فرمائی نازل تورات نے ہم الس علیہم) انبیا والے ماننے کے تعالیٰ اللہ ساتھ کے تورات اسی میں کی اللہ انہیں کیونکہ تھے کرتے فیصلے علما اور اللہ اہل اور (لام اقراری پر اس وہ اور تھا۔ گیا دیا حکم کا حفاظت کی کتاب اس میرا صرف اور ڈرو نہ سے لوگوں کہ چاہیئے تمہیں اب تھے گواہ لوگ جو ہیچو، نہ پر مول تھوڑے تھوڑے کو آیتوں میری رکھو، ڈر اور پورے) وہ کریں نہ فیصلے ساتھ کے وحی ہوئی اتاری کی اللہ اور پورے) وہ کریں نہ فیصلے ساتھ کے وحی ہوئی اتاری کی اللہ اور پورے) وہ کریں نہ فیصلے ساتھ کے وحی ہوئی اتاری کی اللہ اور پورے) وہ کریں نہ فیصلے ساتھ کے وحی ہوئی اتاری کی اللہ اور پورے)

IT WAS WE WHO REVEALED THE LAW (TO MOSES): THEREIN WAS GUIDANCE AND LIGHT. BY ITS STANDARD HAVE BEEN JUDGED THE JEWS, BY THE PROPHETS WHO BOWED (AS IN ISLAM) TO ALLAH'S WILL, BY THE RABBIS AND THE DOCTORS OF LAW: FOR TO THEM WAS ENTRUSTED THE PROTECTION OF ALLAH'S BOOK, AND THEY WERE WITNESSES THERETO: THEREFORE FEAR NOT MEN, BUT FEAR ME, AND SELL NOT MY SIGNS FOR A MISERABLE

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 212 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

PRICE. IF ANY DO FAIL TO JUDGE BY (THE LIGHT OF) WHAT

ALLAH HATH REVEALED, THEY ARE (NO BETTER THAN)

Unbelievers.

.....5/44





### An-Nahl (16:116)

بس<u>واللهم</u> الرحمن

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَّلُ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَقْتَرُوا عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ

और अपनी ज़बानों के बयान किए हुए झूठ के आधार पर यह न कहा करो, "यह हलाल है और यह हराम है," ताकि इस तरह अल्लाह पर झूठ आरोपित करो। जो लोग अल्लाह से सम्बद्ध करके झूठ घडते है, वे कदापि सफल होनेवाले नहीं

তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 213 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা

ح یہ کہ کرو دیا کہہ نہ موٹ جھوٹ سے زبان اپنی کو چیز کسی سمجھ لو، باندھ بہتان جھوٹ پر الله کہ ہے حرام یہ اور ہے لال ہی محروم سے کامیابی والے کرنے بازی بہتان پر تعالیٰ الله کہ لو

আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে. তাদের মঙ্গল হবে না।

#### <u>ہیں رہتے</u>

BUT SAY NOT - FOR ANY FALSE THING THAT YOUR TONGUES

MAY PUT FORTH, - "THIS IS LAWFUL, AND THIS IS FORBIDDEN,"

SO AS TO ASCRIBE FALSE THINGS TO ALLAH. FOR THOSE WHO

ASCRIBE FALSE THINGS TO ALLAH, WILL NEVER PROSPER.



### **AL-BAQARA** (2:57)



وَظلَنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَأَلْسَلُوَى كُلُوا مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَا ظَلْمُونَ طَلِّبُتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَا ظَلْمُونَ طَلِّمُونَ طَلْمُونَ طَلْمُونَ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 214 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور انہوں نے ، کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ(اور کہہ دیا) البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے،ہم پر ظلم نہیں کیا

واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض؛ إذ جعلنا وهو شيء ، وأنزلنا عليكم المنّ،السحاب مظللا عليكم من حَرّ الشمس وأنزلنا عليكم السّلوى وهو طير يشبه ،يشبه الصّمغ طعمه كالعسل ، ولا تخالفوا دينكم، كلوا من طيّبات ما رزقناكم: وقلنا لكم،السّمانى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ لأ، وما ظلمونا بكفران النعم.فلم تمتثلوا .ن عاقبة الظلم عائدة عليهم

আর তোমাদের উপরে আমরা মেঘ দিয়ে আচ্ছাদন করেছিলাম, আর তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'। 
"তোমাদের যে-সব ভাল ভাল রিযেক দিয়েছি তা খেয়ে যাও।" 
কিন্তু তারা আমাদের কোনো অনিষ্ট করে নি, বরং তারা 
নিজেদেরই প্রতি অনিষ্ট করছিল।

And We shaded you with clouds and sent down on you Al-Manna and the quails, (saying): "Eat of the good

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 215 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

LAWFUL THINGS WE HAVE PROVIDED FOR YOU," (BUT THEY REBELLED). AND THEY DID NOT WRONG US BUT THEY WRONGED THEMSELVES.

और हमने तुमपर बादलों की छाया की और तुमपर 'मन्न' और 'सलबा' उतारा - "खाओ, जो अच्छी पाक चीजें हमने तुम्हें प्रदान की है।" उन्होंने हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि वे अपने ही ऊपर अत्याचार करते रहे



## EAT LAWFUL AND GOOD, AND FEAR

### <u>Allah</u>

AL-BAQARA (2:172)



يَّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ْ كُلُوا ْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ْ وَٱشْكُرُوا ْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ وَاشْكُرُوا ْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ

جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں !اے ایمان والو

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 216 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اگر تم خاص اسی کی ، پیو اور الله تعالیٰ کا شکر کرو،انہیں کھاؤ عبادت کرتے ہو

ولا ،يا أيها المؤمنون كلوا من الأطعمة المستلةة الحلال التي رزقناكم واشكروا ، ويستحلون الخبائث،تكونوا كالكفار الذين يحرمون الطيبات إن كنتم حقًا ،لله نعمه العظيمة عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم . تعبدونه وحده لا شريك له، سامعين مطيعين له،منقادين لأمره

ওহে যারা ঈমান এনেছ! পবিত্র জিনিস থেকে পানাহার করো যা তোমাদের খেতে দিয়েছি, আর আল্লাহ্কে ধন্যবাদ দাও, যদি তোমরা তাঁরই এবাদত করো।

O YOU WHO BELIEVE (IN THE ONENESS OF ALLAH - ISLAMIC MONOTHEISM)! EAT OF THE LAWFUL THINGS THAT WE HAVE PROVIDED YOU WITH, AND BE GRATEFUL TO ALLAH, IF IT IS INDEED HE WHOM YOU WORSHIP.

ऐ ईमान लानेवालो! जो अच्छी-सुथरी चीज़ें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उनमें से खाओ और अल्लाह के आगे कृतज्ञता दिखलाओ, यदि तुम उसी की बन्दगी करते हो

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 217 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



# EAT LAWFUL AND GOOD, AND FEAR

# <u>Allah</u>

**AL-MAAIDA** (5:88)

بس<u>االله</u>م اللحمان مرادجيهم

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقُكُمُ ٱللهُ حَلَّلًا طَبِّبًا وَٱتَقُوا ٱللهَ ٱلذِيٓ أنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

اور الله تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور الله تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو

بالحلال الطيب مما أعطاكم الله ومنحكم أيها المؤمنون- وتمتعوا-واجتناب نواهيه؛ فإن إيمانكم بالله ، واتقوا الله بامتثال أوامره،إياه يوجب عليكم تقواه ومراقبته

আর আল্লাহ্ তোমাদের যা হালাল ও ভালো রিযেক দিয়েছেন তা থেকে ভোগ করো আর আল্লাহ্কে ভয়-শ্রদ্ধা করো, -- যাঁর

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 218 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

## প্রতি তোমরা মুমিন হয়েছ।

AND EAT OF THE THINGS WHICH ALLAH HAS PROVIDED FOR YOU, LAWFUL AND GOOD, AND FEAR ALLAH IN WHOM YOU BELIEVE.

जो कुछ अल्लाह ने हलाल और पाक रोज़ी तुम्हें ही है, उसे खाओ और अल्लाह का डर रखो, जिसपर तुम ईमान लाए हो

# 

# فَكُلُوا مِمَّا عَنِمْتُمْ حَلَّلًا طَيِّبًا وَأَتَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَقُورٌ رَّحِيمٌ

خوب ،پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے یقینا الله غفور ورحیم ہے،کھاؤ پیو اور الله سے ڈرتے رہو

وحافظوا على ،فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيب . رحيم بهم، إن الله غفور لعباده أحكام دين الله وتشريعاته

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 219 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

অতএব ভোগ করো যে-সব বৈধ ও পবিত্র দ্রব্য তোমরা
যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রহ করেছ, আর আল্লাহ্কে ভয়ভক্তি করো।

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।

SO ENJOY WHAT YOU HAVE GOTTEN OF BOOTY IN WAR, LAWFUL AND GOOD, AND BE AFRAID OF ALLAH. CERTAINLY, ALLAH IS

OFT-FORGIVING, MOST MERCIFUL.

अतः जो कुछ ग़नीमत का माल तुमने प्राप्त किया है, उसे वैध-पवित्र समझकर खाओ और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील. अत्यन्त दयावान है



AL-A'RAAF (7:168)

َ اللَّهُمْ فَى ٱلأَرْضِ أَمْمًا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُوْتُهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيَّــُّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 220 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں۔ بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے اور ہم ان کو خوش ح الیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آجائیں

منهم القائمون بحقوق الله ،وفرّقنا بني إسرائيل في الأرض جماعات واختبرنا هؤلاء به ومنهم المقصِّرون الظالمون لأنفسهم،وحقوق عباده واختبرناهم أيضًا بالشدة في الرخاء في العيش والسّعة في الرزق العيش والمصائب والرزايا؛ رجاء أن يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا من معاصيه

আর আমরা পৃথিবীতে তাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন দলে, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ সৎপথাবলম্বী, আর তাদের কতক এর বিপরীত। আর আমরা তাদের নিয়ন্ত্রিত করেছি ভালো দিয়ে ও মন্দ দিয়ে, যেন তারা ফিরে আসে।

AND WE HAVE BROKEN THEM (I.E. THE JEWS) UP INTO VARIOUS SEPARATE GROUPS ON THE EARTH, SOME OF THEM ARE RIGHTEOUS AND SOME ARE AWAY FROM THAT. AND WE TRIED THEM WITH GOOD (BLESSINGS) AND EVIL (CALAMITIES) IN ORDER THAT THEY MIGHT TURN (TO ALLAH'S OBEDIENCE).

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 221 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

और हमने उन्हें टुकड़े-टुकड़े करके धरती में अनेक गिरोहों में बिखेर दिया। कुछ उनमें से नेक है और कुछ उनमें इससे भिन्न हैं, और हमने उन्हें अच्छी और बुरी परिस्थितियों में डालकर उनकी परीक्षा ली, कदाचित वे पलट आएँ



NOT EQUAL ARE AL-KHABITH (ALL THAT IS

EVIL AND BAD AS REGARDS THINGS,

DEEDS, BELIEFS, PERSONS, FOODS, ETC.)

AND AT-TAIYIB (ALL THAT IS GOOD AS

REGARDS THINGS, DEEDS, BELIEFS,

PERSONS, FOODS, ETC.),

AL-MAAIDA (5:100)



قل لا يَسْتَوى ٱلخَبِيثُ وَٱلطَبِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَقُوا ٱللهَ يَأُولِى ٱللَّلِبِ لَعَلَّكُمْ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَقُوا ٱللهَ يَأُولِى ٱللَّلِبِ لَعَلَّكُمْ

تقلِحُونَ

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

آپ فرما دیجیئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی تاکہ !کثرت بھلی لگتی ہو الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تم کامیاب ہو

أيها الرسول- فالكافر ، لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء: قل-والجاهل لا يساوي ، والعاصي لا يساوي المطيع،لا يساوي المؤمن ، والمال الحرام لا يساوي الحلال، والمبتدع لا يساوي المتبع،العالم فاتقوا الله يا . كثرة الخبيث وعدد أهله أيها الإنسان- ولو أعجبك-وفعل الطيبات؛ لتفلحوا ،أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث . وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة،بنيل المقصود الأعظم

বলো -- "মন্দ আর ভালো সমতুল্য নয়", যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে তাজ্জব বানিয়ে দেয়। কাজেই আল্লাহ্কে ভয়শ্রদ্ধা করো, হে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।

SAY (O MUHAMMAD SAW): "NOT EQUAL ARE AL-KHABITH (ALL THAT IS EVIL AND BAD AS REGARDS THINGS, DEEDS, BELIEFS, PERSONS, FOODS, ETC.) AND AT-TAIYIB (ALL THAT IS GOOD AS REGARDS THINGS, DEEDS, BELIEFS, PERSONS,

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... 223 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

FOODS, ETC.), EVEN THOUGH THE ABUNDANCE OF AL-KHABITH (EVIL) MAY PLEASE YOU." SO FEAR ALLAH MUCH [(ABSTAIN FROM ALL KINDS OF SINS AND EVIL DEEDS WHICH HE HAS FORBIDDEN) AND LOVE ALLAH MUCH (PERFORM ALL KINDS OF GOOD DEEDS WHICH HE HAS ORDAINED)], O MEN OF UNDERSTANDING IN ORDER THAT YOU MAY BE SUCCESSFUL.

कह दो, "बुरी चीज़ और अच्छी चीज़ समान नहीं होती, चाहे बुरी चीज़ों की बहुतायत तुम्हें प्रिय ही क्यों न लगे।" अतः ऐ बुद्धि और समझवालों! अल्लाह का डर रखो, ताकि तुम सफल हो सको



# **IBRAHIM** (14:24)

بس<u>االلهم</u> اللحمون ماللحموم

أَلُمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ آلِلَهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا تَابِتٌ وَقُرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ الله تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ ،طرح بیان فرمائی

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 224 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں

لا إله إ) كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيدأيها الرسول- ألم تعلم-وأعلا، أصلها متمكن في الأرض، وهي النخلة، بشجرة عظيمة(لا الله ها مرتفع علوًا نحو السماء؟

তোমরা কি ভেবে দেখ নি আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন সাধু কথাকে উৎকৃষ্ট গাছের সঙ্গে, যার শিকড় হচ্ছে মজবুত ও যার ডালপালা আকাশে,

SEE YOU NOT HOW ALLAH SETS FORTH A PARABLE? - A
GOODLY WORD AS A GOODLY TREE, WHOSE ROOT IS FIRMLY
FIXED, AND ITS BRANCHES (REACH) TO THE SKY (I.E. VERY
HIGH).

क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसी मिसाल पेश की? अच्छी उत्तम बात एक अच्छे शुभ वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ गहरी जमी हुई हो और उसकी शाखाएँ आकाश में पहुँची हुई हों;

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



#### بس<u>االلهم</u> <u>الرحم</u>ن

لُوْلًا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبْنِيُّونَ وَٱللَّحْبَارُ عَن قُوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَاثُواْ يَصْنَعُونَ

उनके सन्त और धर्मज्ञाता उन्हें गुनाह की बात बकने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते? निश्चय ही बहुत बुरा है जो काम वे कर रहे है

দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।

چیزوں حرام اور کہنے کے باتوں جھوٹ وعالم عابد کے ان انہیں رہے کر یہ جو ہے کام برا بےشک روکتے، نہیں کپوں سے کھانے کے

WHY DO NOT THE RABBIS AND THE DOCTORS OF LAW FORBID THEM FROM THEIR (HABIT OF) UTTERING SINFUL WORDS AND EATING THINGS FORBIDDEN? EVIL INDEED ARE THEIR WORKS.

.....5/63

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 226 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



# AT-TAWBA (9:31)



ٱتْخَدُّوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا ۚ إِلَّهَا وَحِدًا لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ

उन्होंने अल्लाह से हटकर अपने धर्मज्ञाताओं और संसार-त्यागी संतों और मरयम के बेटे ईसा को अपने रब बना लिए है - हालाँकि उन्हें इसके सिवा और कोई आदेश नहीं दिया गया था कि अकेले इष्टि-पूज्य की वे बन्दगी करें, जिसक सिवा कोई और पूज्य नहीं। उसकी महिमा के प्रतिकूल है वह शिर्क जो ये लोग करते है। -

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।

رب کو درویشوں اور عالموں اپنے کر چھوڑ کو الله نے لوگوں ان

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 227 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

ایک صرف انہیں حالانکہ کو مسیح بیٹے کے مریم اور ہے بنایا کوئی سوا کے جس تھا گیا دیا حکم کا عبادت کی ہی الله اکیلے سے کرنے مقرر شریک کے ان ہے پاک وہ نہیں معبود

They take their priests and their anchorites to be their Lords in derogation of Allah, and (they take as their Lord) Christ the son of Mary; yet they were commanded to worship but One Allah: there is no god but He.

Praise and glory to Him: (Far is He) from having the partners they associate (with Him).

.....9/31



At-Tawba (9:34)

يَّأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنّاسِ بِٱلبَّطِلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلفِضّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ

ऐ ईमान लानेवालो! अवश्य ही बहुत-से धर्मज्ञाता और

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 228 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

संसार-त्यागी संत ऐसे है जो लोगो को माल नाहक़ खाते है
और अल्लाह के मार्ग से रोकते है, और जो लोग सोना और

चाँदी एकत्र करके रखते है और उन्हें अल्लाह के मार्ग में ख़र्च

नहीं करते, उन्हें दुखद यातना की शुभ-सूचना दे दो

হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

کھا ناحق مال کا لوگوں عابد، اور علما اکثر اوالو ایمان اے لوگ جو اور ہیں دیتے روک سے راہ کی الله اور ہیں جاتے خرچ میں راہ کی الله اور ہیں رکھتے خزانہ کا چاندی سونے دیجئے پہنچا خبر کی عذاب دردناک انہیں کرتے، نہیں

O YE WHO BELIEVE! THERE ARE INDEED MANY AMONG THE
PRIESTS AND ANCHORITES, WHO IN FALSEHOOD DEVOUR THE
SUBSTANCE OF MEN AND HINDER (THEM) FROM THE WAY OF
ALLAH. AND THERE ARE THOSE WHO BURY GOLD AND SILVER

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty. All-Wise.

AND SPEND IT NOT IN THE WAY OF ALLAH: ANNOUNCE UNTO

#### THEM A MOST GRIEVOUS PENALTY-

----9/34



## Al-A'raaf (7:8)



# وَٱلوَرْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلحَقُ فَمَن ثقلَتْ مَوَّزِينُهُۥ فَأُولَّئِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُون -َ

اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے

আর সেদিন ওজন হবে সঠিকভাবে। কাজেই যার পাল্লা ভারী হবে তারাই তবে হবে সফলকাম।

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 230 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

And the weighing on that day (Day of Resurrection) will be the true (weighing). So as for those whose scale (of good deeds) will be heavy, they will be the successful (by entering Paradise).

और बिल्कुल पक्का-सच्चा वज़न उसी दिन होगा। अतः जिनके कर्म वज़न में भारी होंगे, वही सफलता प्राप्त करेंगे



فريقًا هَدَى ٰ وَفُرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَّلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَّطِينَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ

بعض لوگوں کو الله نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہوگئی ہے۔ ان لوگوں نے الله تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنالیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 231 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

جعل الله عباده فريقين: فريقًا وفقهم للهداية إلى الصراط ،المستقيم، وفريقًا وجبت عليهم الضلالة عن الطريق المستقيم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فأطاعوهم جهلا .منهم وظنًا بأنهم قد سلكوا سبيل الهداية

একদলকে তিনি সুপথগামী করেছেন, আর আরেক দলের পথভ্রান্তি তাদের উপরে সংগত হয়েছে। নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে শয়তানদের গ্রহণ করেছিল অভিভাবকরূপে, আর তারা মনে করত যে তারা অবশ্যই সুপথে চালিত।

A GROUP HE HAS GUIDED, AND A GROUP DESERVED TO
BE IN ERROR; (BECAUSE) SURELY THEY TOOK THE
SHAYATIN (DEVILS) AS AULIYA' (PROTECTORS AND
HELPERS) INSTEAD OF ALLAH, AND CONSIDER THAT
THEY ARE GUIDED.

एक गिरोह को उसने मार्ग दिखाया। परन्तु दूसरा गिरोह ऐसा है, जिसके लोगों पर गुमराही चिपककर रह गई। निश्चय ही

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 232 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपने मित्र बनाए और समझते यह है कि वे सीधे मार्ग पर हैं





قُلْ إِتَمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَعْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بَطْنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَعْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تَشُوكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَى لَلْطَنًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم الله کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی الله نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ الله کے ذمے ایسی بات لگادو

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio...- 233 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

### جس کو تم جانتے نہیں

قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إنما حَرّم الله القبائح من الأعمال، ما كان منها ظاهرًا، وما كان خفيًا، وحَرّم المعاصي كلها، ومِن أعظمها الاعتداء على الناس، فإن ذلك مجانب للحق، وحرّم أن تعبدوا مع الله تعالى غيره مما لم يُنزّل به دليلا وبرهائًا، فإنه لا حجة لفاعل ذلك، وحرّم أن تنسبوا إلى ،الله تعالى ما لم يشرعه افتراءً وكذبًا، كدعوى أن لله ولدًا . وتحريم بعض الحلال من الملابس والمآكل .

বলো -- "নিঃসন্দেহ আমার প্রভু নিষিদ্ধ করেছেন অশ্লীলতা -- তার যা প্রকাশ পায় ও যা গোপন থাকে, আর পাপাচার, আর ন্যায়বিরুদ্ধ বিদ্রোহাচরণ, আর আল্লাহ্র সঙ্গে তোমরা যা শরিক করো যার জন্য কোনো দলিল তিনি অবতীর্ণ করেন নি, আর যেন তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বলো যা তোমরা জানো না।"

Say (O Muhammad SAW): "(But) the things that my Lord has indeed forbidden are Al-Fawahish (great evil sins, every kind of unlawful sexual intercourse,

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 234 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

etc.) whether committed openly or secretly, sins (of all kinds), unrighteous oppression, joining partners (in worship) with Allah for which He has given no authority, and saying things about Allah of which you have no knowledge."

कह दो, "मेरे रब ने केवल अश्लील कर्मों को हराम किया है -जो उनमें से प्रकट हो उन्हें भी और जो छिपे हो उन्हें भी -और हक़ मारना, नाहक़ ज़्यादती और इस बात को कि तुम अल्लाह का साझीदार ठहराओ, जिसके लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा और इस बात को भी कि तुम अल्लाह पर थोपकर ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो।"



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 235 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.



# ALMUQADDIMU:\_

BEGBOWLANATUFEILY URF MUSTIFUNDWY
,HADAPCHANDZAKATY

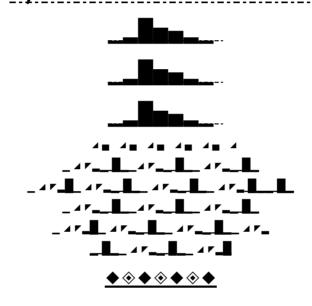



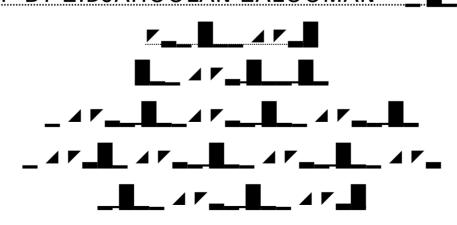

Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 236 
W Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

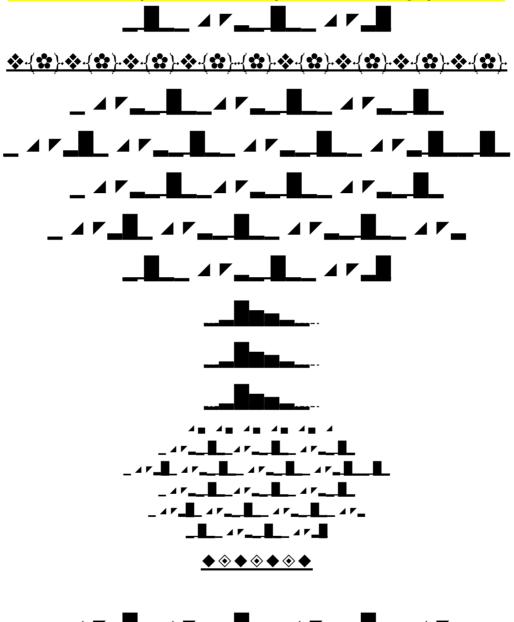



Tach. Support from Goebbelswatek.



Let AlQuraan Speak WakeUp Call Series..from

BegBowlana MushtyFundwy + HadapChaand Zakaty ...folio... - 237 
Edit with WPS Office

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another, they enjoin (on the people) Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden); they perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give the Zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have His Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.

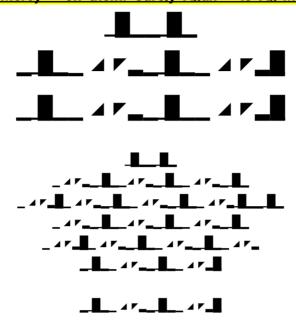